# वैदिक इन्द्रोपाख्यान का उद्भव एवं विकास एक समीक्षात्मक अध्ययन

(इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डी॰ फिल्॰ उपाधि के लिए प्रस्तुत)

शोध-प्रबन्ध



## इन्दुप्रकाश मिश्र

एम्॰ ए॰ (सस्कृत) निर्देशक

#### डॉ॰राजेन्द्र मिश्र

पूर्वं प्रवाचक, संस्कृत - विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय

सम्प्रति

आचार्य एवं अध्यक्ष (संस्कृत विभाग) हिमाचल प्रदेश वि० वि० शिमला - ५

> संस्कृत विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद अगस्त, १६६२

## "आत्मनिवेदन"

पूर्वजन्मार्जित पवित्र संस्कारों का हो परिणाम था कि एक ऐते कुल में जन्म मिला जो कई पोढ़ियों ने सुरभारती का उपासन तथा सदाचरण का निकब्ध था । परदादा पंठ रामानन्द मिश्र तथा दादा पंठ दुर्गाप्रसाद मिश्र भगवती योगमाया के निष्ठावान् उपासक तथा संस्कृतानुराणी थे । कुलभूषण दादा प्रोठ डाँठ आधाप्रसाद मिश्र १सेवानिवृत संस्कृतविभागाध्यक्ष एवं कुलपति इलाहाबाद विठविई नितृचरण डाँठ देवेन्द्र मिश्र तथा पितृव्यचरण अभिराज डाँठ राजेन्द्र मिश्र एवं आचार्य सुरेन्द्र मिश्र – सबके सब देववाणी के निष्ठावान् सेवक तथा लोकप्रिय मनोष्टी हैं । ऐसे विधानुरागी वंश में उत्पन्न होकर यदि मैंने संस्कृत में एम्०-ए० किया तो यह मेरी नियति के अनुकृत ही था । परन्तु यह मेरा ऐहलौकिक सौभाग्य भी था ।

उच्चिष्ठार्णन पूज्म पितृच्य डाँ० राजेन्द्रमिश्र के वात्सल्यपूर्ण संरक्षण में सम्पन्न हुआ । अभिराज डाँ० राजेन्द्रमिश्र — संस्कृत हिन्दी तथा भोजपुरी काव्यजगत् में सक ऐसा हिनग्ध नाम , कवित्व एवं वैद्वा का एक ऐसा मंजुल समन्वय , उ० ५० संस्कृत अकादमी , म० ५० शासन तथा साहित्यअकादमी पुरस्कारों की सत्यात्रता का एक ऐसा निर्विवाद मानक — जिसके विषय में कुछ भी परिखयसूत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं । उन्हों श्रदेय पितृच्य एवं गुरुवर्य के निर्देशन में , उन्हों द्वारा निर्दिष्ट विषय पर शोधकार्य करने का अवसर भी मिला ।

परन्तु शोधकार्य की भूमिका बनते हो बनते डाँ० मिक्र भारत सरकार के आमंत्रण पर दो वर्ष के लिये उदयन यूनिवर्सिटी डेनपसार, बालीद्भीप क्ष्रं इण्डोनेशिया र्षे चले गरं "विजिटिंग प्रोफेसर" के पद पर नियुक्त होकर । मेरा अभियान जहां का तहां पड़ा रह गया । मेरी आस्था और निष्ठा पूज्य पितृत्य के डी निर्देशन में शोधकार्य करने वी थी फलतः में भी उनके जौटने की प्रतिक्षा में स्वाध्याय करता रहा । देश—विदेश में विख्यात एक महाकृष्टि के प्रभामण्डल में वर्षों से रहते—रहते कृष्टिना का रोग तब तक मुझे भी लग गया था । फलतः पितृब्यचरण के विदेशप्रदात की अवधि मई 87 से अप्रैल 89 तक में थोड़ा—बहुत स्वाध्याय तथा घरेलू दायित्वों का निर्वाह करते रहने के साथ ही साथ मैं अपनी साहित्यक-साधना में भी लगा रहा ।

पितृव्यचरण वे भारत लौट आने तक मैं शोधविष्य की तामग़ी प्रायः एकत्र कर युका था । अब विधिवत् प्रवेश लेकर अपने कार्य में दत्तचित हो गया । परन्तु अभी भी मेरा मार्ग पूर्ण प्रशस्त नहीं था । अपने निर्देशक की संगति में वर्ष भर भी नहीं बीते ये कि वह फिर मुंझसे दूर हो गये – परन्तु अबकी बार विदेश में नहीं , स्वदेश में ही । 22 जनवरी 1992 ईं0 को उन्होंने हि0 प्र० वि० वि० शिमला में संस्कृतविभागाध्यव एवं आचार्यपद का दायित्व गृहण किया और मैं पुनः उनके द्वारा निर्दिष्ट परिकृमा– पथ पर यात्रा करने लगा ।

परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनो कि मार्च 1991 ईं0 में जीवन के एक नये आश्रम श्रेगार्डस्थ्य में पृवेश हुआ । अब मैं अनुसन्धाता छात्र कम , गृहस्थ अधिक था । परन्तु इन्हीं दशा-परिवर्तनों के साथ-साथ मेरा शोधकार्य भी पूर्णता की ओर अगृसर होता रहा । शोधपृबन्ध का यथामित आलेख सम्पन्न कर मैं पितृव्यचरण के पास शिमला पहुंचा तथा कुछ महीने वहां रहकर उसे अन्तिम रूप दे सका ।

एक लम्बी तपस्या तथा पृत्यवामाबहुल यात्रा के बाद आज अपनी मंजिल तक आं पहुंचा हूँ। यात्रान्त , साधुवाद , आशीर्वाद मिलना तो अभी भी बाकी है। फिर भी , इस विन्दु तक पहुंचकर स्वयं को परम सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ।

मेरी कुलपूज्या हैं मेरी देवीस्वरूपा दादी — अभिराजी देवी । मेरे पिताश्री, दोनो पिहृव्य §डॉ० राजेन्द्र मिश्र एवं आचार्य हुरेन्द्र मिश्र है तथा समूचा परिवार उन्हीं ममतामयी की त्याग—तपस्या ते थोग—क्षेप्र का अनुभव कर रहा है । पितृव्यवरण अभिराज—राजेन्द्र" के अभिराज कहे जाने का कारण भी वही हैं । उन्हीं की गोदी में पलकर बड़ा हुआ हूँ । अतः सर्वपृथम उन्हीं को अपने हृदय की अतल गहराइयों से निकले विनम् पृणाम अपितं कर रहा हूँ ।

शोधपुबन्ध को इस रूप में प्रस्तुत कर पाने को सामर्थ्य जिनको सारस्वत-छाया में मिली उन श्रद्धेय गुरूवर्य तथा पितृच्य डाँ० राजेन्द्रमिश्र के पृति , औपचारिक पृतीत होते हुए भी, अपने नैष्ठिक पृणाम अर्पित क्रता हूँ। श्रदेय गुरूवर्य डाँ० हुरेश्चन्द्र पाण्डेय डाँ० हुरेश चन्द्र श्रीवास्तव्य, डाँ० हरिशंकर त्रिपाठी तथा सँस्कृत विभाग के अन्यान्य गुरूजनों के प्रति हार्दिक कृतङ्ता प्रकट करता हूँ जिनके आशीर्वाद से झान का आलोक प्राप्त हुआ।

मिन्द्रिय पितामह प्रो० डाँ० आदाप्रताद मिम्न, पितृचरण डाँ० देवेन्द्रमिम्न
तथा ममत्मयी जननी को भी प्रणाम अर्षित करता हूँ । वरिष्ठ अग्रजों डाँ० योगेमा
दुवे , डाँ० शेषनारायण त्रिपाठी , डाँ० चन्द्रशेषर त्रिपाठी , डाँ० जनार्दन पाण्डेय
मिण , डाँ० राजेन्द्रत्रिपाठी रतराज तथा चाचा सत्यकृत जी , डाँ० दयानन्द जी ,
रमामंकर , भीतलामंकर तथा करणेमा जी के पृति भी आभारी हूँ उनकी सतत प्रेरणाओं
तथा उत्साहसंबर्धन के लिये । प्रिय अनुजों चि० जयन्त, देववृत, आलोक तथा पुष्किर को
आमी: देता हूँ उनके मानसिक सहयोग देने के लिये । सम्मान्य पं० पारसनाथ पाण्डेय
जी एवं पं० कृष्णबली मिम्न जी ने भी वात्सल्य देकर मुझे सम्बल दिया । उनके पृति
भी सप्रणाम विनत हूँ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार 1992 ईं0 तक शोधपृबन्ध न प्रतृत करने वालों की शिक्षिक्वृत्ति पाने के लिये योग्यता-परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा । इस विधान के कारण शोधपृबन्धों की बाद सी आ गई है और टंकक नहीं मिल पा रहे हैं । मैं भी संकटग्रस्त हो चला था । परन्तु आदण्यभाई डाँ० बलदेव ने त्वरित टंकण व्यवस्था करके मुझे संकट से उबार निया । एतदर्थ डाँ० राज के पृति हार्दिक आभारी हूँ ।

शोधपुबन्धं के टंकणकर्ता श्री उत्तमचन्द शर्मा ने जिस त्वरा के साथ यह कि हिन कार्य सम्पन्न कर दिया वह सच्मुच अविस्मरणीय है। उन्हें भी हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ।

शिमला-प्रवास में संस्कृत विभाग के प्रवासक तथा येद के पारंगत विद्वान् सम्मान्य पितृह्य डाँ० वीरेन्द्र कुमार मिश्र जी से अनेक प्रकार की सहायता है मैंने प्राप्त की । उनके ट्यक्तिगत पुस्तकालय का भी मैंने भरपूर उपयोग किया । डॉ० मिश्र के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । भूगोल विभागाध्यक्ष डॉ० हरिकेश मिश्र जी के प्रति भी विनत हुँ उनकी शुभकामनाओं के लिये ।

जिन् विद्वाला के गुंथों का पारायण कर यह शोधप्रबन्ध लिख सका हूँ उनके प्रति सर्वातमना कृतज्ञ हूँ। यदि मेरे इस पिपीलक-प्रयास से संस्कृत-वाइ. मय की तिल भर भी श्रीवृद्धि हुई तो मैं अपना जन्म सार्थक समझूँगा।

जन्माष्टमी २। अगस्त 1992 ई0

विद्गत्कृपाकांक्षी

इन्दुप्रकाश मिष्ठ इन्द्र प्रकाश भिक्र

## विषया नुद्रमणिका

#### आत्मनिवेदन जि**ज्**यानुक्रमणिका

पृ० तंब्या

## प्रथम अध्याय ः विषयपृवेशा ।

वेद शब्द का अशिपाय - 2
वेदत्रयी एवं वेदयतुष्टयी - 4
वेद का स्वरूप एवं उनकी शाखा - संख्या - 8
वैदिक देवता - एक संक्षिप्त परिचय - 18
वैदिक देवता - भारतेतर राष्ट्रों में - 23
ईरान तथा एशिया माहनर में वैदिक देवता - 25
बृहतर भारत में वैदिक देवीपासना - 30
वैदिक देवता - मीमांसा - 33
मण्चेद वा प्रमुख देवता : इन्द्र - 36
पृस्तुत शोधकार्य - अपेक्षा एवं औ चित्य - 34

## द्वितीय अध्याय : वैदिक इन्द्रस्वस्य एवं इन्द्रोपाङ्घान ।

इन्द्रः तामान्य , विशिष्ट एवं विशिष्टतम देवता- 43 वेदमंत्रों में उल्लिखित पृमुखं इन्द्रपर्याय - 54 वैदिक इन्द्र का स्वरूप एवं उसका चारित्रिक वैशिष्ट्य - 65

- वर्षा वा देवता-65
- 2. पणियों का विनाश एवं असुरसंहार 69
- 3. इन्द्रवूत्र-सं<mark>धर्ष 7</mark>9
- 4. तेनानायक महाबली इन्द्र 89
- 5. मायानिपुण इन्द्र 42
- o. सम्बंद्धप्रदाता इन्द्र ५५
- 7. सोमपायी इन्द्र 48

वेदमंत्रों में उपलब्ध प्रमुख इन्द्रीपाख्यान - 104 काहमणों, आरण्यकों तथा उपनिषदीं है इन्द्रोपाख्यान - ॥5 वेदाङ्गी १ बृहद्देवता १ में इन्द्रीपाख्यान - 128

तृतीय अध्याय :

पौराणिक इन्द्रस्वरूप सर्वे इन्द्रोपाख्यान

वेद एवं पुराण : अन्तरसम्बन्ध तथा वेदार्थानुवर्तन-133 पौराणिक इन्द्रस्वरूप:

- । इन्द्र का कौटुम्बिक परिवेष 146
- 2. इन्द्र की समृद्धि एवं रेशवर्य 152

ऐरावत....उच्चैश्रवा....वज़....नन्दनवन.... पारिजात...वैजयन्त..... सोमरत... अमरावती आदि

इन्द्र की समृद्धि के अवान्तर हेतु : 156

प्टेन्द्रव्यावरण / इन्द्रवाव / इन्द्रवाव/ इन्द्रध्वव / इन्द्रायुध / इन्द्रसारथी / इन्द्रगुरू / इन्द्रानुचर / इन्द्रदूत / इन्द्रवैद्य/ ऐन्द्रयोग/ इन्द्रवेतु/ इन्द्रवीत/ . इन्द्रह्रीप/ इन्द्रनदी / इन्द्रधन्वा/ इन्द्रबाधन/ इन्द्रपद/ इन्द्रकुम्भामृत / इन्द्रमंत्र / इन्द्रस्पृक् / इन्द्रशैल/ इन्द्रसावर्णि । पुराणो ल्लिखित इन्द्रतीर्थं - 166

अमृतसर, कुरुक्षेत्र , सुनाशीरनाथ , इन्द्रमन्दिर, इन्द्रेश्वर, इन्द्रामणी, इन्द्रगुहा, स्वर्णपुष्करिणी, शुचीन्द्रम्, इन्द्रपुष्करिणी, इन्द्रसरोवर, इन्द्रप्रयाग, इन्द्रनाथ, तलैक्षायर, कडम्बूर, इन्नम्बूर, तिरक्कन्नर कोइल, कलयार कोइल ।

इन्द्र ते सम्बद्ध यौगिक नामाबलि - 174

इन्द्रयवम् , इन्द्रसुरसः , इन्द्राणिका , इन्द्रारिः , इन्द्रद्वः , इन्द्रवारूणिः, रेन्द्रिः , इन्द्रवजा, इन्द्रांशः, इन्द्रथनुष्, रेन्द्रास्त्रम्, इन्द्रायणम्, इन्द्रासनम्, इन्द्रप्रस्थः, इन्द्रशत्नुः, रेन्द्री, इन्द्राक्षीस्तोत्रम्, इन्द्रक्षः, इन्द्रजा, इन्द्रवंशा, इन्द्रपौर्णमासी, इन्द्रनीलमणिः, इन्द्रपोणः, इन्द्रवर्गा, इन्द्रवर्गा, इन्द्रवर्गः, इन्द्रवर्गः, इन्द्रवर्गः, इन्द्रवर्गः,

3. इन्द्रपद की गरिमा - 183 इन्द्रकाल्पनिक नहीं ।

प्रमुख पौराणिक इन्द्रोपाख्यान - 143

महत, रंभा , उर्वशी, मेनका , घृताची , पृम्लोचा, संवर्त, कुंबेर , परावसु , बृहस्पति, पुलोमा, अनंग, अर्जुन, उदारधी, गोविन्द , तक्षक, तिलोत्तमा, हेमा , तारक, हिरश्चन्द्र , सव्य , सुरावती , सुशान्ति, मनोजव, पुरन्दर, शिवि , शुक्देव , विद्वुत्पृभ , मार्कण्डेय , महानाभ, मान्धाता, देवसेना, भुवनेश्वरी , भगदत्त, प्रमित, पृथ्वी, उपरिचर, अवध्वपति, च्यवन, रजि, वज़ांग, वज़नाभ, वत्सनाभ, वपुष्टमा, वपु, वामन , शरभंग, मैनाक, रम्भ-करम्भ, त्रिपुरारि शिव, पञ्चपाण्डव , हिरण्यनाभ, भौमासुर, नमुचि, जलन्धर , गुणकेशी, गाधि, दशरथ, म्याभदेव , राम , दुवांसा, आत्रेय , कृपाचार्य , और्व , गायत्री, मतंग, उत्तंक, हनुमान् , मेधनाद, माण्डव्य , सगर , गहड ।

- । इन्द्र एवं नहुष
- 2. इन्द्र एवं अहल्या
- 3. इन्द्र एवं श्रीवृष्ण श्रीमद्भागवत में इन्द्रप्रतंग १गोवर्धनपूजा१ विष्णुपुराण में इन्द्रप्रतंग १पारिजातहरण१ हरिवंशपुराण में इन्द्रोपाख्यान

पौराणिक इन्द्र के चरित्र को समीक्षा - 231

चतुर्थ अध्याय

लौ किक संस्कृत-सा हित्य में इन्द्र-सन्दर्भ ।

प्रति श्लो किक् संस्कृत का उद्भव एवं विकास - 237 काट्यवाइ मय श्रीहाकाट्य, खण्डकाट्य - 24-5 नाद्यवाइ मय श्रीहाकप के - 260 कथावाइ मय श्रीह्म एवं लोककथा - 278 प्रकोण उल्लेख - स्तृति, अन्यापदेश आदि ।- 281 लौकिक संस्कृत-वाइ मय के इन्द्र की चरित-समीक्षा - 287

पञ्चम अध्याय

इन्द्रसन्दर्भो की व्यापकता । - 242 कर्मकाण्डीय व्यवस्था सर्व इन्द्र - 300

आर्थिककःटमुक्ति, महाविद्या-पृथोग, दिग्बन्ध, यज्ञोपवीतन्यास, शत्रुविनाश, रक्षाकवच, पञ्चमहाव्याहृति, पवित्रोकरण, मूलशान्ति। पारलौकिक श्रेय स्वं इन्द्र - 304

गोदान, भूमिदान, ब्राह्मणपूजा, थमाचिरण, यज्ञकर्म। ऐहलौ किक द्रेय एवं इन्द्र - 311

पृणाम,इन्द्रियनिगृह , नैष्ठिक प्रेम एवं बन्धुत्व , शरणागतवत्सलता एवं आचारसंहिता । राजधर्म एवं इन्द्र \_ 319

संवत्सरकर्म, शत्रुवशीकरण, शील, चझ्चला साम्राज्यलक्ष्मो ।

लोकधर्म एवं इन्द्र \_ 334

अतिथितत्कार; अध्यात्मदृष्टि, दयालुता एवं कृतज्ञता, गार्हस्थ्यवृत्ति को सर्वेश्रेष्ठता मधुरवचन।

विषयोपसंहार - 346 ग्रन्थसूची {संस्कृत , हिन्दी तथा अंग्रेजी }

#### प्रथम अध्याय : विषयपुर्वेश

वेद शब्द का अभिप्राय - 2
वेदत्रयी एवं वेदचतुष्टयी - 4
वेद का स्वरूप एवं उनकी शाखा-संख्या - 8
वेदिक देवता : एक संक्षिप्त परिचय - 18
वेदिक देवता : भारतेतर राष्ट्रों में - 23
ईरान तथा एशिया माइनर में वैदिक देवता - 25
बृहतर भारत में वैदिक देवोपासना - 30
वेदिक देवता - मीमांसा - 33
भग्वेद का प्रमुख देवता : इन्द्र - 36
प्रस्तुत शोधकार्य : अपेक्षा एवं औ चित्य - 39

वेद सम्पूर्ण विश्व का प्राचीनतम ग्रन्थ माना जाता है। एक दृष्टि से हम इसे भारतवर्ष की सीमा में रहने वाले आर्यज़नों का धर्मग्रन्थ कह सकते हैं, ठीक उसीप्रकार जैसे — पवित्र बाइँबिल रिव्रत्तमतावल म्बियों का , कुरान मुस्लिमों का तथा अवेस्ता पारसीकों का धर्मग्रन्थ है। इतना साम्य होनें पर भी वेद की विलक्षणतार उसे अन्य समस्त धर्मग्रन्थों से पृथक् कर देती है क्यों कि अन्यान्य धर्मग्रन्थों की तरह वेद केवल आचार—संहिताओं तथा देशनाओं का संकलन मात्र नहीं है प्रत्युत हम उसे रहस्यात्मक देवी अनुभूतियों , पुराकथाओं तथा नानाप्रकार की दार्शनिक चिन्तनधाराओं का विशाल भण्डार मान सकते हैं।

वेदमंत्रों की प्राचीनता, रहस्यमयता तथा नानार्थता को विदेशी विद्वानों ने भी मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है । इसका प्रमाण है विभिन्न दिशाओं में जानेवाले , वेदमंत्रों पर लिखे गये भिन्नकालिक , भिन्नकर्तृक तथा भिन्नाभिप्राय भाष्य । जहां भारत में आचार्य उट्वट , महीधर , सायणाचार्य , स्कन्दस्वामी तथा वेंकटमाधव ने वेदमंत्रों के स्वाभिमत भाष्य लिखे , वहीं गेल्डनर, ग्रिफ्थि तथा मैकडानल जैसे पाश्चात्य विद्वानों ने भी वेदमंत्रों की व्याख्यार्थे कीं । निश्चय ही उपर्युक्त समस्त विद्वानों के वेदार्थ एक-दूसरे से मेल नहीं खाते , विभिन्न अभिप्रायों को प्रकट करते हैं । फिर भी यह कहना कठिन है कि अमुक भाष्यकार का अभिप्राय ही मुक्तियुक्त है , दूसरे का नहीं । उन्नीसवीं शताब्दों में उत्पन्न आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द ने तो वेदमंत्रों की एक अभूतपूर्व इतिहास-विरहित व्याख्या प्रस्तृत की । परन्तु स्वामी दयानन्द के भाष्य की सार्थकता का भी अपलाप नहीं किया जा सकता ।

इसप्रकार वेदमैंत्रों की भाषा को भारतीय परम्परा में कामदुहा माना जाता है। जैसे – कामयेनु मनोनुकूल वाञ्छित प्दार्थ देने में समर्थ है उसीप्रकार वेद के रहस्यात्मक मैंत्र भी, किसी भी विद्वान व्याख्याकार को मनोवाञ्छित अभिष्ठाय दे सकने में समर्थ हैं।

<sup>1.</sup> If we wish to learn the beginnings of our own culture, if we wish to understand the oldest Indo-European culture, We must go to India, where the oldest literature of an Indo-European people is preserved

— M Winternitz

तम्पूर्ण भारतीय-वाइ. मय इसी लिए वेदमूलकं माना जाता है। हमृतियाँ वेदार्थ का ही अनुगमन करती हैं। महाकवि का लिदास रघुवंश महाकाच्य में कहते हैं - रानी सुदक्षिणा नन्दिनी के मार्ग का अनुसरण उसीप्रकार करती थीं जैसे - हमृतियाँ स्नृति के अभिप्राय का अनुसरण करती हैं। अहाकवि माध ने भी विश्वापालव्य में कृष्ण की रैवतकमात्रा का वर्णन करते हुए लिखा है कि - बादल उसीप्रकार सागर से जल गृहण कर रहे ये जैसे - हमृतियाँ वेदों से अभिप्राय गृहण करती हैं। अस्वतीं संहकत-वाइ. मय में इस आश्रय के हजारों उद्धरण उपलब्ध हैं जिनमें कि वेदों को ही सम्पूर्ण ज्ञानवृक्ष का मूल हवीकार किया गया है। "सर्व वेदाव प्रसिद्ध्यित" तथा वेदों होता धर्ममूलम् आदि सुभाषित भी उपर्युक्त आश्रय की पुष्टिट करते हैं।

#### वेद शब्द का अभिप्राय

वेद शब्द का निर्वचन स्वयमेव उसके विस्तृत अभिप्राय का बोधक है। विद्वानों ने नानाप्रकार से वेदशब्द की व्याख्या की है। कुछ विशिष्ट व्याख्यायें प्रस्तुत की जा रही हैं जिनसे वेद स्वं वेदार्थ के विस्तार का बोध होता है -

- १। १ एक प्राचीन उद्धरण के अनुसार क्रियमाणवाची मंत्र ही को वेद कहते हैं -मंत्रस्तुवेदः क्रियमाणवाची ।
- §2§ आचार्य यास्क के मतानुसार मंत्र और ब्राइमण को ही समन्वित रूप से वेद कहते हैं मंत्रब्राइमणयोर्वेदनामधेयम् ।
- §3 § आचार्य डल्हण<sup>3</sup> के मतानुसार विद्धातु में घ प्रत्यय लगाने से पुंल्लिङ्ग वेद शब्द बनता है। वेद शब्द का अर्थ है – ज्ञान।अतस्य जिन ग्रन्थों द्वारा मनुष्यों को सत्यविद्या का ज्ञान होता है उन्हें वेद कहते हैं।

। मार्ग मनुष्येशवरधर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत् ।। रधुवंश, २.

2. उद्धृत्य मेदीस्तर स्व तोयमर्थं मुनीन्द्रेरिव सम्प्रणीता । क्रियामास हरि: अनीर्नदी: स्मृती वैदिमिनाम्ब्राशिष् ॥ विद्यार्थ - १ विद्याय्य - १ विद्यार्थ - १ विद्यार्थ - १ विद्यार्थ - १ विद्यार्थ - १

सुन्नेण करणा धिकरणयोधी - प्रत्यये कृते वेदशब्दः साध्यते ।

- §4
  ई

  कौषीतिक-गृह्यसूत्र, आपस्तम्ब-धर्मसूत्र, पूर्वमीमांसा तथा अष्टाध्यायी

  आदि ग्रन्थों में भी मंत्र और ब़ाह्मण को ही वेद माना गया है।

  आचार्य मेधातिथि, षङ्गुरू शिष्य तथा महर्षि पतञ्जलि ने भी मंत्र और

  ब़ाह्मण को ही वेद स्वीकार किया है।
- §5 हैं तैतिरीय—संहिता ।/4/20 में वेदशब्द की व्याख्या इसप्कार प्रस्तुत की गई 'है वेदेन वे देवा असुराणां वितं वेदमविन्दन्त । तद् वेदस्य वेदत्वम् । अर्थात् असुरों के अन्वेषणीय वित्त को देवताओं ने वेद के ही माध्यम से जाना । यही वेद का "वेदत्व" है ।
- ई6 हैं तैतिरीय-ब़ाइमण 3/3/8/10 में कहा गया है कि वेदों के द्वारा ही देवताओं ने पृथ्वी का ज्ञान प्राप्त किया , इसी लिए उसे वेद कहते हैं वेदिदेविभयो निलायत । तां वेदेन अन्वविन्दन् । वेदेन वेदिं विविद्धः पृथ्वीम् ।
- शृत्
  श्रे आचार्य सायण के अग्वेद-भाष्य में वेदों को ईश्वर का निःश्वास कहा गया
  है यस्य निःश्वितिस् वेदाः । वस्तुतः सायण का यह मत बृहदारण्यकोपनिष्कः
  पर आधारित है ।
- - "वेदोवेदविदट्यङ्का वेदाङ्का वेदवित् कविः ।"

विदन्ति , जानन्ति , विदन्ते भवन्ति , विन्दन्ति अथवा विन्दन्ते लभन्ते , विदन्ति विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वाः सत्यविद्याः मैर्येषु वा विद्रांतश्च भवन्ति ते वेदाः ।

अमरकोश<sup>2</sup>, हलायुधकोश तथा मेदिनीकोश आदि में भी वेदशब्द की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन व्याख्याओं में ब्रह्मा के मुख से निर्गत धर्मद्वापक शास्त्र को ही श्रुति कहा गया है। श्रुवण-परम्परा से रक्षित होने के कारण भी वेद को श्रुति कहा गया है।

एवं वास्ररेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वतितमेतवहरवेदोत्रमुर्वेदः सामवेदोऽयवादिः गरसः ।
 ब्रह्मारण्यकोप० २०४० २०

<sup>2.</sup> श्रुतिः स्त्री वेद आम्नायस्त्रयी धर्मस्तु तिद्विधिः ।। अमरकोष । श्रुवते इति श्रुतिः । विदन्त्यनेन धर्म वेदः । आम्नायते १म्ना अभ्यासे, धप्रत्ययः इति आम्नायः। त्रयोऽवयवा यस्याः सा त्रयी । त्रश्रुया धर्मस्त्रयोधर्मः ।

प्रायः यह प्रान उठाया जाता है कि वेद तीन हैं अथवा चार १ यदि भगवान् कृष्णद्विपायन ने ही वेद की एक संहिता को ऋक्, यजुष् एवं ताम में त्रिधा विभक्त किया तब फिर उन पौराणिक विवरणों की क्या सार्थकता होगी जिनमें यह कहा गया है कि भगवान् व्यास ने पैल, वैशाम्पायन, सुमन्तु एवं जैमिनि को क्रमशः चारों वेदों की शिक्षा दी १

वस्तुतः प्राचीनतम उद्धरणों में वेद की "त्रयी" का ही उन्लेख मिलता है — श्रूग्वेद १०-१०-१ में स्वयं विराटपुरूष के वर्णन-सन्दर्भ में तीन ही वेदों का उल्लेख है — तस्माध्वात्सर्वहुतः ऋचः सामानि जविरे । छन्दांसि जविरे तस्मा द् यजुस्तस्मादजायत ।।

> अग्निवायुर विभयस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् । दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम् भग्यजुः सामलक्षणम् ।। मनु० २-23

§3 हो मत की पूष्ठभूमि हम शतपथ-ब्राह्मण में भी पाते हैं -

तेभ्यः सप्तभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त ।

अग्नेः ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः ।। शतपथ० ।।-520-3

¾4
¾ मार्कण्डेयपुराणांशभूता दुर्गातप्तशती में भी भगवती को "त्रयीरूपा"
ही कहा गया है -

शब्दो तिमका सुविमल वर्षजुषां निधानमुद्गीथरम्यपदपाठवतां च सामनाम् । देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री ।।दुर्गा० अ०

§5 हैं त्रयी के सन्दर्भ में उपलब्ध ये वैदिक सर्व पौराणिक साक्ष्य अविन्छिन्न रूप से सातवीं शती ईं0 तक प्राप्त होते हैं, जिसका प्रमाण है बाण्मद्ट-प्रणीत कादम्बरी का मंगलाचरण !

अजाय तर्गि स्थितिना शहति वे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः ।।१. ऐसा प्रतीत होता है कि वेदमैत्रों की मूलप्रकृति ऋक् ,,यजुष्य एवं साम ही थी । जैमिनीयसूत्र में इन तीनों को परिभाषित करते हुए कहा गया –

- तब्रामुख्यत्रार्थविशेन पादव्यवस्था र्रेजिमि० २−1−35
- 2. गीति**धु** तामा**र**ट्या १ुजैमि० 2-1-36१
- 3. शेषो यजुश्याब्दः हुजैमि० 2-1-37ह

इसप्रकार वेदमंत्रों के निविध्य के ही कारण उसे "त्रयी" कहा गया ।

वेदत्रयी के साथ अथवेदिद की भी गणना करने पर उसे चतुष्टयी की संज्ञा मिली । परन्तु अथवेदिद वेदमंत्रों की किसी प्रकृति ईजैसे ऋक् , यजुष् एवं सामई को संकेतित नहीं करता । बल्कि वह एक ऋषिविशेष "अथवां" के नाम पर आधारित है । कभी-कभी उसे समन्वित रूप से "अथवां झिंग्स-संहिता" भी कहते हैं ।

त्रियों के मंत्र आमुष्यिक कल देने वाले हैं परन्तु अथविव रे हिक-फल देता है। इस आश्रय की व्याख्यायें भी पृचुर मात्रा में मिलती है। अथविव के मंत्र मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, विषापहार, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, विश्वशानित, सर्वोदय तथा पृथ्वीमंगल जैसे साँसा रिक विषयों से सीधे जुड़े हैं। फ्लतः ऋक्, यजुष् एवं साम की पृकृति से पृथक् होते हुए भी उनका महत्त्व किसी माने में कम नहीं है।

निस्तत 11-2-16 तथा गोपथ-ब़ाह्मण 1=4 में अथर्व शब्द की रोचक व्याख्या

मिलती है। थर्च् धातु हिंसा एवं कौ टिल्यवाची है। अतः अथर्वन् का तात्पर्य है अकुटिलता तथा अहिंसा वृत्ति से मन की स्थिरता प्राप्त करने वाला व्यक्ति शिक्षि विशेष ।

इस भाव की पुष्टिट अथर्विद के 6-2 तथा 20-2-26/28 संख्यक मंत्रों से भी हो जाती है।

मही महर्षि अप्रथ्वी चतुर्च वेद के व्यवस्थापक है।

इसप्रकार त्रयी एवं चतुष्टयी - दोनों के ही पक्ष में प्रभूत प्रमाण मिलते हैं। अवान्तरकाल में त्रयी शब्द "ऋक्-यजुष्ण तथा साम" के अर्थ में नहीं, प्रत्युत चारों वेदों के अर्थ में रूट्ट हुआ सा दृष्टियोचर होता है। अथर्ववेद के प्रमाणानुसार इस वेद. का ज्ञान सर्वप्रथम महर्षि अंगिरा को प्राप्त हुआ था । इस तथ्य का समर्थन मनु भी करतें हैं —

> अथविद्भिरतो मुखम् । अथर्व० ।०-७-२० अध्यापयामात पितृन् विश्वराद्भिरतः कविः ।। मनु० २-।५।

परन्तु यह एक विचित्र "वदतो व्याघात" प्रतीत होता है कि अहिंसा एवं अकुटिलता से मनाशान्ति पाने वाला ऋषि ऐसे किसी वेद का प्रवचन करें जो हिंसा एवं कुटिलता से व्याप्त हो ।

वायुपुराण 65-27, ब्रह्माण्डपुराण 2-1-36 ब्रह ारदीयपुराण 5-3 में रपष्टतः कहा गया है कि अथवेदिद घोर कृत्या विधितिया आ भिचारिक मंत्रों वाला ग्रंथ है।

आ जिन्हरसकल्प में इसे मारणादि घाद कर्मों का विधानग्रंथ बताया गया है। अवेस्ता का अथवन् अथवन् का ही प्रतिरूप है।

आचार्य भरत के नाद्यशास्त्र में नाद्योत्पत्ति के प्रसंग में चारों ही वेदों का समन्वित उल्लेख हुआ है —

> जग़ाह पाठ्यमूग्वेदात् सामभ्यो गीतिमेव च । यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि ।। नाट्म०

स्वयं अथविद , चारों वेदों को एक ही साथ स्मरण करता है । वेदों की ईशवर यिता के सन्दर्भ में कहा गया है -

यहमादृती अपालकृत् यजुर्यहमाट्यान्छः । सामानि यहय लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखस् ।।

§ अथर्व0 10-7-20 §

अथविद के ही एक अन्य मंत्र में उसे "भिष्यियवेद" के रूप में , त्रयी के साथ उल्लिखित किया गया है -

ग्रंचः सामानि भेषाजा यर्जुषा १अथर्वे० ।-6-148

भ्रवस्तामयजुर्मही १अथर्व० 10-6-14१ शीर्षक मंत्र में अथर्ज़िवद को "महीवेद" के रूप में स्मरण किया गया है। इसीप्रकारं उसे ब्रह्मवेद १ ब्रह्म एवं वात्यवर्ग के कारण १ क्षत्रवेद १ राज्यनिर्माणादि वर्ग के कारण १ छन्दोवेद १ छन्दांसि -अथर्व० 11-6-24१ तथा भ्रविद्व भी कहते हैं। परन्तु इन समस्ते प्रसंगों में वह अन्य तीनों वेदों के साथ एक ही आनुपूर्वी में उत्लिखित है। फ्लतः वेद का "चतुष्टियीत्व" कोरी कल्पना नहीं, एक स्थापित सत्य है।

त्रिया एवं चतुष्टियों के सन्दर्भ में पृष्ट्यात वेदज्ञ श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर की यह टिप्पणी निष्किष्य के रूप में पृस्तुत की जा सकती है - 'जो यह सिद्ध करना चाहते हैं कि वेद तीन ही थे , अथविद बाद में जोड़ दिया गया , यह उनकी मूल है । विचारों की पवित्रता अपवेद है । कमों की पवित्रता यजुर्वेद है । उपासना से शृद्धता सामवेद है तथा समता या स्थितपृज्ञ होना ही चौथी स्थिति , अथविद है । इस अवस्था में आकर मनुष्य अर्जुन की तरह निश्चल हो जाता है ।'

आगे पुनः सातवलेकर जी लिखते हैं कि योगसाधन के द्वारा प्राप्त होने वाला चित्तवृत्ति का निरोध ही "अथर्व" है । अथर्व का अर्थ है – गति-रहित । उ॰ आम्नाय , आगम , छन्द, ब्रह्म तथा प्रवचन आदि श्रुति के ही पर्याय माने जाते हैं । भ॰ महर्षि पैल , वैशम्पायन , सुमन्तु तथा जैमिनि आदि आचार्यों द्वारा उपदिष्ट होने के ही कारण वेदों को 'प्रवचन'कहा गया है । त्रिष्टुप् तथा गायत्री आदि छन्दों में निबद्ध होने के कारण वेदों को "छन्द" नाम दिया गया है । आचार्य यास्क-विरचित निध्य , जिसमें गो शब्द से लेकर देवपत्नी पर्यन्त । ७७० शब्दों को संगृहीत किया गया है , उस वैदिक शब्दकोश को "आम्नाय" कहा गया है । समस्त ज्ञान का मूलस्त्रोतं तथा साँगोपाँग परिचायक होने के कारण ही वेद को "आगम-निगम" नाम दिया गया है ।

<sup>।.</sup> छन्दांति जिज्ञरे तस्माधनुसस्मादजायत ।। ऋग्वेद ।०-१०-१

<sup>2.</sup> ब्रह्मा भूगविद्गारी वित् । गोपथब्राह्मण ।-3-।

<sup>3.</sup> तिहतर दूष्टेट्य - श्रग्वेदभाष्य-भूमिका ।त्वाध्यायमण्डल, पारडी-तंत्करण संवत् 2024 वि० ।

<sup>4.</sup> ब्रह्ममुखनिर्गतं धर्मज्ञापकं शास्त्रं श्रुतिः । आम्नायः , आगमः , छन्दः, ब्रह्म, निगमः, प्रवचनं, स्वाध्यायः । हलायुधकोष १ट्याख्याभाग१ पृ०-637 हिन्दीसमिति ग्रंथमाला, लक्षनः ।

प्रायः समस्त सांसारिक पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाण से हो जाता है। परन्तु प्रत्यक्ष और अनुमान की पहुँच से भी परे जो पराभौतिक ज्ञान वेद के माध्यम से ही हो पाता है., यही उसका वेदत्व है। उक्त आषाय की पुष्टि निम्नलिखित से होती है —

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । सनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ।।

#### वेद का स्वरूप एवं उनकी शाखा-संख्या

स्वरूप की दृष्टि से वेद चार भागों में विभक्त हैं – मंत्र , ब्राह्मण , आरण्यक एवं उपनिषद् । मंत्र वेद का वह अंश है जो कि छन्दोमय है । इसमें प्रायः देवस्तृतियां प्रस्तृत की गई हैं । अपनी प्रकृति के अनुसार यही मंत्र शक् , यजुष् , सामन् तथा आथर्वण के रूप में विख्यात हैं ।

मंत्र क्या है १ वस्तुतः वेद के चार भागों में मंत्र ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । सामान्य जनता मंत्र एवं वेद को एकार्थक तथा पर्यायभूत मानती है । इस शब्द की व्याख्या पर थोड़ा विचार कर लेना उचित होगा ।

म्रावेद में मंत्रों को अनेक बार निविद् भी कहा गया है । विश्वेदेव —
सूकत में स्पष्टतः कहा गया है — तान् पूर्वया निविदा हूमहे वयम् । अथित् प्राचीन
आर्ष-मंत्रों ते हम उन विश्वेदेवों हुमग, मित्र , अर्यमादिहूं का आवाहन कर रहे हैं ।

श्वानेद १६७-4-64१ में ब्रह्मणस्पति मंत्र को "उक्थ" नाम से अभिहित किया गया है । आचार्य हेमचन्द्र इसे देवताओं को प्राप्त करने का साधन मानते हैं १देवादीनां साधनम्१ ।

रहस्यालीचनं मंत्री रहश्छन्नमुपद्वरम् । इति हेमचन्द्रः ।

<sup>।</sup> स्त्रियास् अक्तामयजुषी इतिवेदास्त्रयस्त्रयी । अमरकोषः।

हलायुध सर्वं मेदिनीकोषा में कुमशः त्राणदायक सर्वं देवकृपासाधक उपाय को मंत्र कहा गया है। 1.

कर्म का स्मरण कराने वाले साधन ही मंत्र हैं। 2° जैसे - "चन्द्रमा मनसो जातप्रचक्षीः सूर्यों अजायत" कहते ही औरार्तिक-कर्म की स्मृति आ जाती है।

मंत्र शब्द ज्ञानार्थक दिवादिगणी मन् धातु ते ब्टून् प्रत्यय लगाकर<sup>3</sup> , तनादिगणी विचारार्थक मन् धातु ते ब्टून् प्रत्यय लगाकर<sup>4</sup> अथवा तत्कारार्थक मन् धातु ते ब्टून् प्रत्यय लगाकर<sup>5</sup> निष्पन्न होता है ।

निरूक्तकार आचार्य यास्क हॅनिरूक्त अ० 6 पाद उहूँ अध्यात्मिक , आधिदैविक तथा आधिभौतिक विचारों के मनन का स्त्रोत अथवा माध्यम होने के ही कारण मैंत्र को "मैंत्र" मानते हैं —

#### मन्त्रा मननात्।

भारतीय-परम्परा इन वेदमंत्रों को ईवरकर्तृक ही मानती है। गृत्समद, गौतम एवं विशिष्ठादि ऋषि भी इन मंत्रों के द्रः टामात्र हैं कर्ता नहीं । के मंत्रों की ईवरकर्तृकता स्वतः प्रामाण्य से सिद्ध है। ऋग्वेद में स्पष्टतः कहा गया है –

तस्माधनात्सर्वहुतः ग्रयः सामानि जिन्तरे । छन्दांसि जिन्नरे तस्माधनुस्तस्मादजायत ।। श्रक्0 10-90-9

मननात्त्रायते यस्मात् तस्मान्मंत्रः पृकीर्तितः । यथा ज्वरादि नाशकः मंत्रः ।
 हलायुध् व्याख्याभाग पृ०−५।4

मंत्रो वेदविशेष्यस्याद् देवादीनाञ्च साधने । मेदिनी० पृ०-128

<sup>2.</sup> कर्मेंहमारका मंत्राः ।

उ. मन्यते ज्ञायते ईशवरादेशः अनेनेति मैत्रः ।

<sup>4.</sup> मन्यते विचार्यते ईववरादेशः अनेन इति मंत्रः ।

<sup>5.</sup> मन्यते सित्क्रियते देवता विशेषः अनेन इति मैत्रः

<sup>6.</sup> ब्राध्यो मंत्रद्रष्टारः न तु कर्तारः । महर्षि यास्क ।

अथविद में भी परमेश्वर की और संकेत करके कहा गया है -यहमाह्वो अपालक्षन् यजुयहमाद्याक्षन् । सामानि यस्य लोमानि अथवाङ्गिरसो मुख्य् ।। अथवि 10-7-20 ह

श्वेताश्वतर उप० में सुष्टिट के पारंभ में परमेश्वर द्वारा बृह्मा को उत्पन्न करने तथा उसके §हितके§ लिये वेदों §=मंत्रों§ को भेजने का स्पष्टट उल्लेख मिलता है -

> यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वम् । यो वै वेदांश्च पृहिणोति तस्मै ।। श्वेता० ६-८

जैसा कि पहले कहा गया है, निरूक्तकार यास्क श्रिष्यों को मंत्रद्रष्टा ही मानते हैं, उनका कर्ता नहीं। बड़ी स्पष्टता से उच्होंने लिखा है – तद्यदेनाम् तपस्यमानान् ..... त श्रष्यो ५ भवन् । तहषीणा मृषित्विमिति विज्ञायते । श्रष्यिदेशनाव् । मन्त्रान् ददर्श इत्यौपमन्यवः ।

अनेक परवर्ती व्याख्याकारों ने भी निरूक्तकार के ही मत का समर्थन किया है

मंत्र की प्रकृति ही उसकी पृथक्ता एवं विशेषता का कारण है । ये मंत्र मूलतः ऋक्, यजुष् एवं सामन् — तीन रूपों में विभक्त हैं । जिन मंत्रों द्वारा इन्द्रादि देवों का स्तवन १आवाहन१ किया जाता है, उन्हें ऋक् कहते हैं । पाप-शमन करने वाले अथवा देवताओं को १अपनी संगीतलहरी से १ सन्तुष्ट करने वाले मंत्रों को सामन् कहते हैं । अधि इसी प्रकार यद्गोपयोगी मंत्रों को यजुष् कहते हैं । अधि विशेष कर्म वाले मंत्रों को सामन् कहते हैं । अधि विशेष विशेष

अधिर्मन्त्रद्रष्टा । गत्यर्थत्वाद् अधेर्ज्ञानार्थत्वाद् मन्त्रं दृष्टवन्तः अध्यः ।
 श्वेतवनवासिरचित वृति , उणादिसूत्र 4-129

<sup>2.</sup> बच्यते स्त्यते ६ नया ब्रक् ।

उ. स्यति पापं साम । मनिन् प्रत्ययः । शमयति सामयति वा देवानिति साम ।

<sup>4.</sup> इज्यते Sनेनेति यजुष् १्रंअर्तिपृविष इत्युष्१ यज् धातु + उषिव प्रत्ययः।

मंत्र के सन्दर्भ में पूर्व अनुच्छेदों में अपेक्षित प्रकाश डाला जा चुका है । अब बृह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद् का भी संक्षिप्त परिचय दे देना आवश्यक है ।

ब्रह्मन् शब्द से शैषिक अण् प्रत्यय लगा कर ब्राह्मण शब्द बनता है। परमेश्वर को अधिकृत करके ऋषियों द्वारा किये गये {यज्ञादि सम्बन्धी है ट्याख्यानों को ही ब्राह्मण कहा गया है -

ब्रह्माधिकृत्य कृतम् ऋषीणां व्याख्यानं ब्राह्मणम् ।

तैतिरीय-संहिता के भाष्यकार भट्ट भारकर कहते हैं कि विविध कर्मों तथा तिद्वाष्ट्रियक मंत्रों का व्याख्यान ही ब्राह्मण है -

ब्राह्मणे नाम कर्मणरत नमंत्राणाञ्च व्याख्यानग्रंथः ।

आचार्य वाचरपति बिश्र के मतानुसार निर्वचन , विनियोग , प्रयोजन , प्रतिष्ठान तथा विधानयुक्त मंत्रों को ही ब्राह्मण कहते हैं -

> नेरूक्ट्यं यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम् । प्रतिष्ठानं विधिश्वेष ब्राह्मणं तदिहोच्यते ।।

रेतरेय-संहिता 6-25-8-2, तैन्ति० संहिता 3-7-1-1, शतपथ ब्राह्मण 4-6-9-20, निरुक्त 4-27, अष्टाध्यायी 3-4-36 तथा हलायुध-मेदिनी पृभृति कोशगुंथों में भी ब्राह्मण ग़ंथों के विषय में बहुमूल्य सूचनारं उपलब्ध होती हैं, परन्तु विस्तारभय से यह प्रसंग अब वहीं समाप्त किया जा रहा है।

वेद का तृतीय भाग है आरण्यक<sup>2</sup> । आरण्यकों को ब्राह्मण ग़ंथों का परिविष्टित तथा यज्ञ के गृद्ध रहस्यों का प्रतिपादक माना जाता है । इसी लिये गोपथ ब्राह्मण 2-10 में इन्हें "रहस्य" भी कहा गया है । आचार्य सायण की सम्मति में , अरण्यों में पाठ्य होने के कारण इनकी "आरण्यक" संज्ञा सर्वथा सार्थक है । यही तथ्य तैन्ति० आरण्यकभाष्य स्लोक 6 में भी प्रतिपादित किया गया है --

<sup>।.</sup> ब्राह्मणं ब्रह्मसंधाते वेदभागे नपुंसकम् ।

<sup>2.</sup> अरण्ये भवम् आरण्यकम् १अरण्यं + द्वं १ अरण्ये अनुच्यमानत्वात् आरण्यम् । अरण्ये ८ स्वयनादेव आरण्यकमुदाहृतम् । बृहदारण्यकोपानिषद् भाषय ।

अरण्याध्ययनादेतद् आरण्यकमितीर्यते । अरण्ये तदधीयेतेत्येवं वाक्यं प्रवक्ष्यते ।।

महाभारत में भी आरण्यकों को उसी प्रकार वेदों का निचोड़ माना गया है जैसे ओषधियों का निचोड़ अमृत होता है।

आरण्यकञ्च वेदेभ्य ओषधिभ्योऽमृतं यथा ।। महा० ।-।65

मंत्र के अनन्तर वेद का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है उसका यौथा भाग — वेदान्त अथवा उपनिषद् । उपनिषद् शब्द उप + नि + सद् धातु से निष्पन्न है । सदलृ धातु विश्वारण , गित तथा अवसादन अर्थ में प्रयुक्त होती है । यह त्रिक्धि अर्थ उपनिषदों के प्रयोजन को सार्थक बनाता है क्यों कि औपनिषदिक अध्यात्मकान माया—मोह का विनाश, ब्रह्मकान की और प्रवृत्ति तथा सांसारिक आसक्ति को क्षीण करता है । कठोपनिषद्—भाष्य में भगवान् शंकराचार्य इसी मन्तव्य को प्रकाशित करते हैं । उपनिषद् को वेदान्त अथवा रहस्य भी कहा जाता है क्यों कि यह वेदार्थ का निर्मलन है तथा उसका अन्तिम अंशाभी । यह पराभौतिक गृदातिगृद ब्रह्मकान सुयोग्य पात्र को रहस् अथवा एकान्त में ही दिया जाता था । फलतः इसे "रहित भवं रहस्यम्" भी कहा गया ।

समीक्षक-पूवर पं० बलदेव उपाध्याय के शब्दों में - "उपनिषद् वस्तृतः वह आध्यात्मिक मान सरोवर है जिससे ज्ञान की अनेक सरितायें निकल कर पुण्यभूमि में मानव मात्र के रेहिक तथा आमुष्टिमक मंगल के लिये प्रवाहित होती हैं।"

उपर्युक्त विवेचन से वेद का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । अब वेद-शाखाओं की संख्या पर विचार कर लेना आवश्यक है । इस सन्दर्भ में पुराणों के विवरण बड़े महत्त्व के हैं जिनमें यह बताया गया है कि सुष्टि के प्रारम्भ में वेद-ज्ञानराशि एक थी । परन्तु मनुष्यों को धारणाशक्ति का उपरोत्तर अपक्षय देखकर तथा वेदमंत्रों की जटिलता , दुर्गाह्यता एवं रहस्यात्मकता का विचार कर , द्वापरयुग के अन्तिम चरणेम परमकारूणिक भगवान् महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने उन्हें त्रिधा विभक्त किया – ऋक् , यजुष् तथा सामन् के

<sup>।</sup> सदेधितो विशारणगत्मतस्य सम्मेषिष्वस्य कित्रप्रत्ययान्तस्य सम्म उपनिषदिति । करोर चाड्ररभाष्य ।

रूप में । वेदों का विभाजन अथवा विस्तार है=ट्यातह करने के ही कारण उन्हें "वेदट्यात" कहा गया । यद्यपि पो0 कीथ एवं आर्थर मैकडानेल के जैसे पाइचात्त्य सुंधीजन वेदट्यात को ऐतिहासिक ट्यक्ति नहीं मानते । परन्तु भारतीय परम्परा को उनकी ऐतिहासिकता के सन्दर्भ में तिल भर भी भूम नहीं है ।

महाभारत तथा अन्यान्य पौराणिक स्त्रोतों से ज्ञात होता है कि महर्षि वेदव्यास हुक्षण द्वैपायन है ने अपने चार शिष्ट्यों को चतुर्धा विभक्त हुआथर्वण संहिता को लेकर है वेदों का ज्ञान कराया । उन्होंने पैल को श्रग्वेद , वैशम्पायन को यजुर्वेद , सुमन्तु को सामवेद तथा जैमिनि को अथर्वेवद की शिक्षा दी । इन्हों चार आदि प्रवचनकारों से वेदों की शाखाओं , उपशाखाओं का विस्तार हुआ । 30

चिरकाल तक वेद-ज्ञान , गुरू -शिष्य परम्परा के सहारे पीद्री-दर-पीद्री विकसित होता रहा । वेदमंत्रों का स्वरूप सुरक्षित रखेन के लिये उनके घनपाठ , क्रमपाठ एवं जटापाठादि की अद्भुत व्यवस्था की गईं । गुरू-शिष्यों के मतभेद , उच्चारण की भिन्नता पर्व मंत्रविनियोग की भिन्नता के कारण एक ही वेद की अनेक शाखाएं बनती वली गईं ।

वेदशा खाओं की संख्या का सर्वोत्त. प्रमाण हमें महाभाष्यकार पतंजित के महाभाष्य में मिलता है। महर्षि पतंजित हुँपुष्य मित्र शुंग के पुरो हित , ईं० पू० द्वितीयशती हुँ के समय में गाँव—गाँव में कठ रवं कालापक शाखाओं हुयजुर्वेदहूँ का प्रवचन होता था। <sup>6</sup> वेद विधा का प्रचार रवं प्रसार पराकाष्ठा पर था।

<sup>1.</sup> He was only the reteller of tales ( ) Transmar shere of words )

<sup>2.</sup> He bears a legendary personality. ( AET ")

<sup>3</sup> स्त्रीमद्भागवत, प्रथम स्कन्ध।

प सरर्ह, सरर्ड्ह, संरर्ट्ह (स्क ही बाब्द के त्रिविध उच्चारण)

<sup>5</sup> भ्रातृत्यस्य वधाय । राजन्यस्य बद्दाय ( एक ही मत्र के दो विनियोग )

<sup>6.</sup> स्रामे- स्रामे कारकं कात्रापकं प्रोच्यते।

महाभाष्यकार ऋग्वेद की पच्चीत , यजुर्वेद को तौ , हामवेद की तहतू तथा अवविद की नौ शाखाओं का उल्लेख करते हैं। इस्प्रकार चारों वेदों की । 134 शाखाओं का प्रमाण मिलता है। चूंकि प्रत्येक शाखा का अपना पृथक् ब्राह्मण , आरण्यक तथा उपनिषद ग़ंथ होता था , अतस्व यह कल्पना की जा तकती है कि ब्राह्मणों , आरण्यकों तथा उपनिषदों की भी तंख्या । 134 हो रही होगी ।

परन्तु उस वैज्ञानिक सत्य पर आज विश्वास कर पाना कठिन है। हजारों वर्षों की दासता में भारत की सारी ज्ञान-सम्पदा विनष्ट हो गई। हर विधर्मी आन्नान्ता की दृष्टि यहां के मन्दिरों एवं गृंथागारों पर ही केन्द्रित थी। देवालय स्वयं भी किसी गृंथागार से कम नहीं ये। मन्दिरों के ध्वंस के साथ ही साथ गृंथागार भी जलाए जाते रहे। माण्डू के दुर्ग में तुगलक बादशाहों का स्नानजल गर-माने के लिये हजारों संस्कृत-गृंथों को जलाया जाता रहा। धुरें से काली भवन की दीवारें आज भी उसका प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। मध्यकाल में बिह्नियार खिजली द्वारा नालन्दा का विश्वाल पुस्तकालय मात्र धर्मविद्रेषवा भस्मसाव् कर दिया गया।

इसप्रकार अपार भारतीय वाइ मय विनष्ट हो गया । प्राणों का संकट मोल लेकर आस्थावान पण्डितों एवं विद्वानों ने जो कुछ नष्ट होने से बचा लिया , वहीं आज हमारे समक्ष है । इन विवेकहीन कुकृत्यों के ही कारण आज यदि कोई वेदशाखा मिलती भी है तो उसका ब्राह्मण गूंथ नहीं मिलता । जिस शाखा का ब्राह्मण गूंथ मिलता है तो उसकी शाखा अथवा आरण्यक-उपनिषद नहीं मिलते ।

सम्मृति भग्वेद की रकमात्र शाकल शाखा उपलब्ध है । प्रो० मैक्समूलर ने पीटस्त्य पित्र ग्रंथ (Sacood Books of the East) ग्रंथमाला में इसी शाखा को सानुवाद सन् 1859 ईं0 में प्रकाशित किया । भग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैरेतरेय रवं कौषीतिक अथवा शांखायनह दो आरण्यक हैरेतरेय तथा शांखायनह रवं दो उपनिषदें हैरेतरेय तथा कौषीतिक सम्मृति उपलब्ध हैं।

<sup>1.</sup> पञ्चितिशातिधा बह्व्चम । एकशातमध्यमेवः । सहस्त्रवत्मी सामवेद । नवधा ऽ स्वविणः ।

यजुर्वेद की उपलब्ध पाँच शाखाओं में तीन तो कृष्ण यजुर्वेद की हैं - तैत्तिरोय , मैत्रायणी तथा कठ-कपिष्ठल । अन्य दो शाखार शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध हैं । काण्व तथा माध्यन्दिन अथवा वाजसनेय । तैत्तिरीय तथा शतपथ क्रमशः कृष्ण स्वं शुक्ल यजुर्वेद के प्रमुख ब्राह्मण हैं । इसीप्रकार दोनों के आरण्यक हैं - तैत्तिरीय स्वं बृहदारण्यक । यजुर्वेद की उपनिषदों में प्रमुख हैं - तैत्तिरीय , महानारायण , मैत्रायणी , कठोपनिषद , श्वेताश्वतर , ईशावास्योप० तथा बृहदारण्यकोपनिषद ।

सामवेद की दो शाखार - कौधुम तथा राजायनीय सम्पृति मितती हैं।
सामवेद के अनेक ब्राह्मणग्रंथ उपलब्ध हैं जैसे - मंचिविशं अथवा ताण्ड्य , षड्विंश अथवा अद्भूत
ब्राह्मण , सामविधान , मंत्रोपनिषद् ब्राह्मण , आर्षेय , देवताध्याय , वंश्व्राह्मण ,
संहितोपनिषद् ब्राह्मण १सभी कौथुम शाखा से सम्बद्ध जैमिनीय , तलवकार तथा छान्दोग्य
ब्राह्मण १राणायनीय शाखा से सम्बद्ध सामवेद का कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं।
छान्दोग्य तथा केनोपनिषद् कृमशः कौथुम एवं राणामनीय शाखा से सम्बद्ध उपनिषदें हैं।

अथविद की शौनक रवं पैप्पलाद शाखार उपलब्ध हैं। रकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है - गोपथ ब्राह्मण । अथवि० के आरण्यक अप्राप्य हैं। परन्तु मुण्डक रवं माण्डक्य हैंशौनक शाखा ते तम्बद्ध उपनिषदं तौभाग्य ते प्राप्त हैं। इतप्रकार । 134 में ते मात्र 10 वेदशाखार ही आज हमारे बीच में हैं।

शिक्षा , कल्प , निरूक्त , व्याकरण, ज्यो तिष्य तथा छन्द को वेदाङ्ग कहा गया है । ' वेदाङ्ग का अध्ययन वेदार्थ के अवगम में सहायता करता है । महामाष्यकार पतंजिल बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि ब्राह्मण को तो बिना किसी विशेष्ण प्योजन के ही छः अंगों सहित वेदों का अध्ययन करना चाहिये । वेदांगों की ही तरह आयुर्वेद , धनुर्वेद, गान्धवेविद तथा अथीवद को चार उपवेद माना गया है । इसप्रकार चार वेद , चार उपवेद एवं छ वेदाङ्ग को मिलाकर विशाल वैदिक-वाइ, मय की सृष्टिट होती है ।

<sup>।</sup> विक्षित्यादि श्रुतेरङ्गम् । अङ्ग्यते ज्ञायते भेनाङ्गम् उपकारकम् । विक्षा कल्यो व्याकरणं ज्यो तिषं छन्दो निरूक्तञ्च । अमर० पृ० ६२-६३ ध्रुभार्गवभूषणप्रेस वाराणसी १९७२ ई० ।

अपवेद के प्रतिपाद पर विशेष प्रकाश डालने से पूर्व यह उल्लेख कर देना
आवश्यक है कि भारतीय परम्परा वेद को अपौरूषेय तथा नित्य एवं शाश्वत मानती
है। सृष्टिं के प्रारंभ में वेद की पवित्र ज्ञानराशि स्वयं आविर्भृत होती है। परन्तु
वेदाध्यायी पाश्वात्त्य विद्वान् भाषाविज्ञानिक दृष्टिं से वेद को भी पुरूषकृत गृथ ही
मानते हैं तथा उसके लेखन की अविधि निश्चित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास का
श्रीगणेशां 1859 ई0 में सर्वप्रथम प्रो० मैक्समूलर ने किया जिसका अनुवर्तन कालान्तर में
अन्य अनेक वेदज्ञ पाश्चात्त्य एवं पौरस्त्य विद्वानों ने किया । यह सन्दर्भ अनेक्शाः
व्याख्यात है अतः प्रस्तृत प्रसंग में उनकी समीक्षा का कोई औचित्य नहीं है। केवल
सूचनात्मक पूर्णता की दृष्टिं से उन मतों का उल्लेख किया जा रहा है।

मिकडानेल 1300 वर्ष ई० पू०, एम॰ विण्टरनित्न 2000 वर्ष ई० पू०, ओल्डॅनबर्ग 2500 वर्ष ई पू०, प्रो० रामगोपाल भण्डारकर 2500 वर्ष ई० पू०, हरमन जैकोबी कृत्वस्त्रों ख़िखित विवाहपुकरण में भुवनक्षत्र की स्थिति के आधार पर के 4500 वर्ष ई पू० बालगंगाधर तिलक कृत्वतपथ-बाहमण में उल्लिखित वसन्तसम्पात के आधार पर के 6500 वर्ष ई० पू०, नारायणराव भवनराव पावगी कृमग्वेदो ल्लिखित मीगो लिक स्थिति के आधार पर कृष्ठ १००० वर्ष ई० पू०, सम्पूर्णनिन्द 15000 वर्ष ई० पू०, प्रो० अमलनेकर कृष्ट्रिया जीठ वेल्स कृत ०००० प्राराणराठ १००० वर्ष ई० पू०, प्रो० अमलनेकर कृष्ट्रिया जीठ वेल्स कृत ०००० प्राराणराठ १००० वर्ष ई० पू० तथा सहर्षि दयानन्द 19608529760 वर्ष ई० पू० कृतिमान सृष्टिट की उत्पत्ति का समय हिंचि करते हैं। इन समस्त विद्वस्ताों का विस्तृत ज्ञान उनके मूलगंथों से प्राप्त किया जा सकता है। वेदों की गरिमा को प्रायः सबने मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है।

<sup>&</sup>quot;हमको स्वीकार करना चाहिए कि वे मिस्तिष्क जिन्होंने ऐसे विचारों को, जो इन वेद की ब्राओं से पुकट होते हैं, विचारा और उन्हें उपपन्न भाषा में पुकट किया किसी भी अवस्था में हमारे उतम से उतम शिक्षकों, कवियों, हमारे मिल्टनों और टेनिसनों से न्यून नहीं हैं।"

<sup>-</sup>वा लिस ह्रेतोशल इन्वायरनमेण्ट रेण्ड मॉॅंटल प्रोग्नेस ह

<sup>&</sup>quot;वेद अनादि हैं और ईश्वरकृत हैं तथा किसी विशेष समय में किन्हीं ऋषियों ने उनका ज्ञान प्राप्त करके उन्हें प्रकाशित किया था ।"— फॉदर जिमरमैन ध्रेपीटर्सन— संग्रह—परिशिष्ट हुँ

प्रस्तुत शोधकार्य मूलतः ऋग्वेद पर आधारित है । अतस्व ऋग्वेद के प्रतिपाद पर थोड़ा विस्तार ते विचार कर लेना उचित होगा । चारों वेदों में ऋग्वेद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । यह वेद प्रमुख रूप ते देवस्तृतियों का संगृह है तथा दो प्रकार से विभाजित किया गया है – मण्डलक्रम तथा अष्टकक्रम ।

मण्डलकृम के अनुसार ऋग्वेद में दस मण्डल , पचासी अनुवाक , 1028 सूक्त तथा 10589 मंत्र हैं । शौनक-पृणीत अनुवाकानुकृमणी के प्रामाण्यानुसार इस वेद में 10528 मंत्र तथा 153826 शब्द हैं । प्रत्येक मण्डल अनुवाकों में , अनुवाक सूक्तों में तथा सूक्त मंत्रों में विभक्त हैं । प्रत्येक सूक्त का कोई-न-कोई मंत्रद्रव्टा ऋषि है , कोई विशिष्ट स्तवनीय देवता है तथा कोई-न-कोई विशेष्य विनियोग है ।

अष्टिक कृम के अनुसार भग्वेद में आठ अष्टिक हैं। प्रत्येक अष्टिक आठ अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय वर्गों में तथा वर्ग मंत्रों में विभक्त हैं। इसप्कार भग्वेद में आठ अष्टिक, चौसंठ अध्याय तथा 2006 वर्ग हैं।

अपवेद का मण्डलानुसारी वर्गीकरण अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक, तर्कसंगत एवं सामिणाय माना जाता है। उसका कारण यह है कि प्रत्येक मण्डल में किसी एक ही वंश के अधि मंत्रद्रवा हैं। इसी लिये इन मण्डलों को वंशमण्डल भी कहा गया है। उदाहरणार्थ दितीय, तृतीय, यतुर्थ, पञ्चम, षठ, सण्तम तथा अष्टम मण्डल के मंत्रद्रवा अधि कुमशः गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, विश्वव कण्व तथा उनके वंशज हैं। पथम, नवम तथा दशम मण्डलों में यह व्यवस्था टूट गई है। इनमें अनेक वंशों के अधिगण मंत्रद्रवा हैं। परन्तु नवम मण्डल में एक अन्य विशेष्यता परिलक्षित होती है। वह यह कि इस मण्डल के समस्तमंत्र सोमविष्यक ही हैं। फ्लतः इसे पवमान—मण्डल केहा जाता है।

#### वैदिक देवता - एक संक्षिप्त परिचय

जैता कि प्रारम्भ में ही संकेत किया जा चुका है प्रत्येक वेदमंत्र अपने देवता श्रिक्ष, छन्द तथा बिनियोग के वैधिष्ट्य से आबद्ध है। इन वार तत्त्वों में भी सर्वाधिक महत्त्व है देवता का , क्यों कि श्रियाओं द्वारंग इन्हीं देवताओं का संस्तवन किया ग्या है। देवता क्या है 9

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड (COSMOS ) में नाना विध सुष्टियाँ हैं। पृथ्वो पर विद्मान सुष्टि को अण्डल, पिण्डल, स्वेदल तथा उद्भिल्ल के रूप में विभक्त किया गया है। एक अन्य दृष्टि से पृथ्वी की सुष्टि स्थावर (अयर, वृक्ष, नदी, पर्वत आदि तथा जंगम (यर-मनुष्य, पशु, पक्षी, कीटा दि वर्गों में विभक्त है। परन्तु पृथ्वी लोक से इतर लोकों में भी अनेक सुष्टियाँ हैं जिन्हें अतिमानवीय (Supernatural, Supernatural, Supernatural) शिक्तियाँ पाप्त है। ये सुष्टियाँ भी यद्यपि सात प्रकार की हैं। परन्तु जैसे पार्थिव सुष्टिट में मनुष्य सर्वोत्तम एवं सर्वोपरि है, उसी प्रकार अपार्थिव सुष्टिटयों में भी देवता सर्वोत्तम एवं सर्वोपरि है।

देव शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या निरूक्तकार आचार्य यास्क करते हैं । उनके मतानुसार दान §मानवों को आकां क्षित पदार्थ देने की सामर्थ्य दीपन , दोतन अथवा दुलोकस्थानीय होने के कारण सुष्टिटविशेष को देव कहा जाता है ।<sup>2</sup>॰

देव को ही देवता भी कहते हैं। अमरकोषकार ने देवता के 26 पर्याय गिनार हैं जिनसे देवता के स्वरूप पर प्रभूत प्रकाश पड़ता है। वे नाम इसप्रकार हैं -

अमरा निर्जरा देवा स्त्रिद्शा विबुधाः सुराः ।
सुपवणिः सुमनसस्त्रिदिवेशा दिवीकसः ।।
आदितेया दिविष्यदो लेखा अदितिनन्दनाः ।
आदित्या समवो अस्वप्ना अमत्या अमृतान्धसः ।।
बर्हिमुंखा भृतुभुजो गीर्वाणा दानवारयः ।
वृन्दारका देवतानि पुंसि वा देवताः स्त्रियाम् ।।
आदित्यविश्ववसवस्तुषिताभास्वरा निलाः ।
महाराजिकसाध्याष्य स्द्राष्ट्रच गणदेवताः ।।

- अमर० पृथम-काण्ड, स्वर्ग-वर्ग ।

विद्याधरोप्तरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नराः ।
 पिशाचो गुह्यकः तिद्वो भूतोऽमी देवयोनयः ।। अमर० प्रथमकाण्ड १्रस्वर्गवर्ग१

<sup>2.</sup> देवो दानाद्वा दीपनाद्वा , दोतनाद्वा दुस्थानो भवतीति वा । यासक0

<sup>3.</sup> देव रव देवता स्वार्थे तल्पुत्ययः । देवं घुनीं क्रीडां वा तनोति मा ।

<sup>-</sup> हलायुधकोष पृ०-३६०

इन पर्यायों ते ज्ञात होता है कि देवता जरा एवं मृत्यु रहित , तीन ही दशाओं ध्रीक्षाव , कौमार्य , यौवन ध्रवाले , युलोक में रहने वाले , अदिति के पुत्र , सुष्ठाम्रिरहित अथवा नित्य-जागृत , अमृतपायी , यज्ञ में हिव्हियान्त का भक्षण करने वाले तथा शोभन मनोवृति वाले होते हैं । इनमें भी द्वादश आदित्य , दश विश्वेदेव, आठ वसु , उन्तिस तुष्ठात , यौसठ आभास्वर , उन्त्यास महत् , दो सौ बीस महाराजिक , द्वादश साध्य तथा एकादश हद — ये सभी गणदेवता कहे जाते हैं ।

म्रिवेद में स्तवन किये गये देवों की संख्या 33 है। महर्षि यास्क ने इन्हें तीन वर्गों में व्यवस्थित किया है — दुस्थानोय , अन्तरिक्षस्थानीय तथा पृथ्वीस्थानीय । मृग्वेद , यजुर्वेद तथा अथर्वं तीनों देवताओं की संख्या तैंतीस ही मानते हैं। भग्वेद के 1.139.11 संख्यक मंत्र में 33 देवों का अस्तित्व निरुप्ति है — 11 पृथ्वी में , 11 अन्तरिक्ष में तथा 11 भूलोक में ।

भ्रावेद 8-28-1 में पुनः स्पष्टतः कहा गया है - "त्रयस्त्रिशाद् देवाः ।"
परन्तु इस सन्दर्भ में यह नहीं बताया गया है कि वे 33 देवता है कौन 9 इस रहस्य की
व्याख्या शतपथ ।।-6-3-5 में मिलती है जिसके अनुसार 8 वसु ,।। रूद्र , ।२ आदित्य
इन्द्र तथा प्रजापति को मिला कर देवसंख्या पूर्ण होती है ।

परन्तु देवसंख्या का 33 से अधिक होना भी प्रमाणित होता है । ऐतरेय ब्राह्मण 33 सोमय तथा 33 असोमय देवों की चर्चा करता है ।

म्रावेद के ही एक अन्य सन्दर्भ में 3339 देवों की चर्चा को गई है जिसका अनुमोदन शतपथ011-6-3-4 तथा शांखायन श्रौतसूत्र 8-21-14 में मिलता है।

रूद्रा एकादश प्रोक्ता अष्टौ तु वसवः स्मृताः ।
 आदित्या द्वादशा प्रोक्ता वष्ट्कारः प्रजापतिः ।

<sup>-</sup> निर्णयसिन्धुं पृ० परि० पृ०-13 कृष्णदास अकादमी, वाराणसी ।

निक्कितकार आचार्य यास्क तो मात्र तीन देवताओं का अस्तित्व मानते हैं — पृथ्वी पर अग्नि, अन्तरिक्ष में वायु तथा इन्द्र १इन्द्रमूक्त्१ तथा दुलोक में सूर्य । अपने—अपने लोकों में समस्त उपद्रवों को , ये देवता दूर करते हैं । संभवतः महर्षि यास्क के मन्तव्य की पृष्ठभूमि में भग्वेद का यह मंत्र है — सूर्यों नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात् अग्निनंः पार्थिवेभ्यः ▮ ऋग्वेद 10—15—1१ ।

अग्नि, वाय्विन्द्र तथा सूर्य ही तीनों लोकों में अपने एकादश रूपों में अवस्थित रहने के कारण  $3\times11=33$  हो जाते हैं  $1^{1}$ °

। दिव्य अथवा गुलोकीय ११ तैर देवों में ग्रीस् , वरूण , मित्र , सूर्य , सिवितृ , पूषन् अर्यमा, विष्णु , विवस्वत् , आ दित्यगण , उष्ट् तथा नासत्यौ १आ दिवनौं की गणना है। भग्वेद के आठ सूक्तों में पूषा की तथा प्रायः बारह सूक्तों में वरूण की स्तुति है। इन दोनो का गुग्म ही "मित्रावरूण" के रूप में पृख्यात है।

2.अन्तरिक्षस्थानीय देवों में इन्द्र , त्रित—आण्त्य , अपांनपात् , मातरिश्वन् , अिंहर्बुधन्य , अजैकपात् , रूद्र , मरूद्गण १वायु तथा वात १ पर्जन्य एवं आप के नाम आते हैं।

श्रग्वेद का सर्वाधिक महान् बलपराक्रमशाली तथा लोकप्रिय देवता इन्द्र है जिसका संस्तवन श्रग्वेद के एक चौथाई सूक्तों में किया गया है। निरूक्तकार यास्क कहते हैं कि बल एवं पराक्रम के जितने भी कार्य हैं, सब इन्द्र के ही हैं। 2° वस्तुतः वह भारत का राष्ट्रीय देवता है। इस सन्दर्भ का विस्तृत एवं सांगोपांग विवेचन शोधप्रबन्ध के अन्यान्य अध्यायों में किया जायेगा।

ये देवासो दिवि एकादशस्य पृथिव्यिध एकादश च ।
 अप्सुधितो महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञिममं प्रुष्टवम् ।।

<sup>-</sup> भगवेद ।-199-11

<sup>2.</sup> या च का च बलकृतिः इन्द्रकर्मैव तत् । निरुक्त0

3-पृथ्वीस्थानीय ध्रार्थित देवों के भी दो वर्ग हैं — मूर्त तथा अमूर्त । मूर्त देवों में पृथ्वी , निष्याँ , अग्नि , ह्वहरपति , नोम , प्रजापति , त्वष्टा अथवा विश्वकर्मन् आदि आते हैं । अमूर्त देवों ह्रिक्टिंग्वर्ट प्रस्टेंग्वर्ट हे में मन्यु एवं भ्रदा आदि आते हैं ।

अग्नि का भ्रग्वेद में इन्द्र के अनन्तर दूसरा स्थान है प्रभावशालिता की दृष्टि से । प्रायः 200 सूक्तों में अग्नि को स्तुति की गई है । कहीं—कहों वह पुगम १इन्द्राग्नी १ के रूप में भी आया है । इसके अतिरिक्त प्रायः ।20 सूक्तों में सोम का तथा ।। सूक्तों में बृहस्पति का संस्तवन प्राप्त होता है ।

उपर्युक्त अनुच्छेदों से भग्वेद के देवताओं का श्वतंक्षिण्त परिचय प्राप्त हो जाता है। विस्तारभय से यह प्रसंग अब यहीं समाण्त किया जाता है। परन्तु भग्वेदिय देवताओं के सन्दर्भ में दो तथ्य बड़े महत्त्व के हैं जिसका विवरण हमें भग्वेद, ऐतरेय-आरण्यक तथा निरूक्त में प्राप्त होता है। वे तथ्य इस प्रकार हैं —

र्षे नहि वो अस्त्यर्भको देवासो न कुमारको विश्वे सतौ महान्त इति ।। ऋग्वेद 8−30−।

अथित् कोई भी देवता शिशु अथवा कुमार नहीं होता । सब देवता हूमाव , बल एवं पराक्रम में सहान् होते हैं ।

१ँख१ महद् देवानामसुरत्वमेकस् ।।१ँभग्वेद उ-55-4१ँ

अर्थात् सभी देवताओं का असुरत्व १असून् प्राणान् राति ददाति तस्य भावस्तत्त्वम् अर्थात् सामर्थ्य एक ही होती है । कोई देवता , अन्य देवता से कम सामर्थ्य अथवा शक्ति वाला नहीं होता है ।

तिस्तर द्रष्टट्य - वैदिक माइँथालोजी १डॉ० रामकुमार राय द्वारा अनुदित १
 चौष्टम्बा-तंस्करण, वाराणसी, 1961 ई०

तंभवतः इसका एकमात्र कारण यही है कि जगत् के मूल में एक ही शक्ति विद्यमान है और उसी एक देवशिकत का संस्तवन अनेक रूपों में किया जाता है। । । ऐतरेय आरण्यक भी एक ही देवसत्ता की उपासना , श्रग्वेद के उक्थों द्वारा किये जाने का समर्थन करता है।

"एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति तथा इन्द्रो मायाभिः पुरूष्ट ईयते" जैसे श्रुतिवाक्य भी उपर्युक्त देवविषयक दृष्टिटकोण का समर्थन करते हैं। देवविषयक इती महिमा के कारण बृहद्देवताकार ने स्पष्टतः कहा है कि बिना देवविषयक तास्विक ज्ञान के किसी भी लौकिक अथवा वैदिक कर्म का फ्ल प्राप्त नहीं हो सकता —

न हि किष्यदिविज्ञाय याथातथ्येन दैवतम् । लौक्यानां वैदिकानां वा कर्मणां फ्लम्झनुते ।।

- बृहद्देवता ।-4

#### वैदिकदेवता : भारतेतर राष्ट्रीं में

वैदिक संस्कृति १अगर्य-संस्कृति १ का प्रचार-प्रसार मुख्यतः तीन क्षेत्रों में हुआ

- 2. सप्ततैन्धव-प्रदेश §भारत§

ਵੇ --

बृहत्तर-भारत हुंसुवर्णद्वीप , चम्पा , कम्बुज आदि हुं

इस सन्दर्भ में पुष्कल ग़ुंथ लिखे जा चुके हैं कि ईरान तथा आर्यन् हुं=आर्यहुं संस्कृति एवं धर्म का मूलस्त्रोत कभी एक रहा होगा । एक और जहाँ पृसिद्ध भारतीय वेदमनीषी बालगंगाधर तिलक अपने पृख्यात ग़ुंथ "आर्कटिक होम इन दि वेदाज़" तथा "ओरियन्" में उतरी भूव पृदेश को ही आर्यों की मूलभूमि मानते हैं वहीं डाँ० कीथ , श्रोएडर, ग़िसवोल्ड तथा हिलबाण्ड्ट आदि पाश्चान्य वेदन मध्येशिया हूं Asia Mimor हूं को ही आर्यों की मूलभूमि मानते हैं तथा कालान्तर में उन्हें ऐशिया माइनर तथा ईरान

तिवहतर दुष्टट्य-निहलत ७-५-८-९
 त स्वको देवश्चतुरित्रशो वेदोक्तसिद्धान्तप्रकाशितः परमेशवरो देवः सर्वमनुष्यैरूपास्योऽ
 स्तीति । ये वेदोक्तमार्गपरायणा आयरिते सर्वदेतस्यैवोपासनं चुकुः कुर्वन्ति करिष्टयन्ति च
 स्वामिद्यानन्दविरचिता भ्रग्वेदादिभाष्यभूमिका ।

होते हुए भारत में स्थापित होने की बात कहते हैं। तीसरा वृर्ग उन विद्वानों का है जो भारत को ही मूल आयदिश मानते हैं और यहीं से उनके ईरान तथा मध्येषिया तंक फैलने का तथ्य पृतिपादित करते हैं।

यद्यपि यह सन्दर्भ पृश्तुत शोधविषय से आपाततः असम्बद्ध सा पृतीत होता है , परन्तु इसका संक्षिप्त विवेचन इसलिये अपेधित पृतीत होता है ताहि वैदिक देवता इन्द्र के विशवजनोन पृभाव को देखा हुन्त किया जा सके।

स्वा बालगंगाधर तिलक ने इन्द्र-वृत्र सन्दर्भ के आधार पर अपना यह मत स्थापित किया है कि उत्तरी भुवपदेश ही आयों का मूल निवास-स्थान था । भुव-प्रदेश में छ मास का दिन तथा उतने ही मास की रात्रि होती है । सूर्योदय के पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद भी एक-एक महीने तक सूर्य का प्रकाश अंशतः बना रहता है । प्रकाश गहन अन्धकार मात्र चार महीने ही रहता है । इसप्रकार चार + चार = आठ महीने का प्रकाश एवं चार महीने का अन्धकार भुव-प्रदेश में रहता है ।

इसी तथ्य की अभिव्यक्ति हम ऋग्वेद में पाते हैं जहाँ यह कहा गया है कि विष्णु का तृतीय पद सर्वथा अदूश्य होता है, केवल दो हो पद दृष्टिगोचर होते हैं -

द्वे इदमस्य क्रमणे स्वर्द्धाो अभिख्याच मत्याँ भुरूण्यीत । तृतीयमस्य निकरादधर्षति वयश्यन पतयन्तः तत्रत्रिणः ।।

- ऋग्वेद ।-155-5

इस प्रतेंग की सिवस्तर व्याख्या डॉं० गयाचरण त्रिपाठी ने अपने शोध-प्रबन्ध में किया है, अतरव यह सन्दर्भ यहीं समाप्त किया जा रहा है। 2°

<sup>।</sup> तानीदहानि बहुलान्यासन् या प्राचीनमुदिता सूर्यस्य । यतः परि जार इवाचरती उषो दहसे न पुनर्यतीव ।।

<sup>-</sup> ग्रग्वेद 7-76-3

<sup>2.</sup> सिवस्तर द्राष्ट्र वैदिक देवता - उद्भाव और विकास, पृ०-155-156 भारतीय विद्या-प्रकाशन दिल्ली , 1981 ई०

#### ईरान तथा एषिया माइनर में वैदिक देवता

प्राण वि० विद्यालय १वेकोस्लावाकिया १ के प्रोफेसर हाज़्नी ने तुर्की के बोगाज़कोई नामक प्राचीन ध्वंसावशेषों की खुदाई कराई । यह नगर ईसा से लगभग 1600 वर्ष पूर्व हिती-साम्राज्य की राजधानी था । इस खुदाई में प्रो० हाज़्नी को एक मृत्पलक प्राप्त हुआ जिस पर कीलाक्षरों में वैदिक देवताओं मि—इत्-र १मित्र १ उ - र - व - न १वरूण इन्-द-र १इन्द्र तथा ना-स-अत्-ति-या १ नासत्यों १ के नाम खुदे हुए थे ।

प्रो० हाज़नी की रिपोर्ट 1905 ई० में प्रकाशित हुई तो सम्पूर्ण संसार का ध्यान उस विस्मयावह रहस्य की और आकृष्ट हुआ । इस रिपोर्ट में विविध स्त्रोतों से अध्ययन करके इस रहस्य का उद्धाटन किया गया था कि हित्ती तथा मितानी साम्राज्य रिशिया माइनर में ई० पू० 16वीं शती तक विदमान थे । ये साम्राज्य सदियों से परस्पर संधारित थे । अन्ततः हित्ती-नरेश ने अपनी कन्या का विवाह मितानी राजा सुब्बिलुलिउमा से सम्यन्न कर सन्धि कर ली ।

उत्खनन से प्राप्त मृत्फ्लक वही सन्धिपत्र था जिस पर अनेक बेबीलो निमन
तथा हित्ती देवताओं के साथ मितानी देवताओं मित्र-वरूणादि का भी उल्लेख सन्धिसाधी
के रूप में किया गया था ।

बोगाज़कोई से सम्बद्ध समूचे विवरण को उपन्यस्त करते हुए डाँ० जी० सी० त्रिपाठी ने इन्द्रादि देवों के विषय में , विदेशी विद्वानों के हवाले से जो निष्कर्ष निकाले हैं , वे इसप्रकार हैं –

- १। १ पो0 जैक्सन का कहना है कि इस मृत्पलक पर टैकित देवताओं का ईरान के प्राचीन पारसी-धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है और ये देवता विशुद्ध रूप से वैदिक देवता ही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अवेस्ता में इन्द्र नाम का कोई देवता उपलब्ध नहीं यदि कहीं है भी तो वह राध्स के अर्थ में प्रयुक्त है।
- \$2 हैं पो0 स्टेनकोनों ने बोगाज़कोई के इस मृत्फलकीय विवरण पर , श्राप्वेद के स्पत्तिकत \$10-85 है में वर्णित सोम तथा सूर्या \$3घा है के विवाह का प्रभाव निरूपित

किया है। इस विवाह में अधिवनों का उल्लेख पुरोहित के रूप में हुआ है। संभव है कि अधिवनों के वैवाहिक साक्षित्व को ही दृष्टि में रखकर, हिती एवं मितानी परिवारों के बीच सम्पन्न हुए इस विवाह-सम्बन्ध में अधिवनों तथा अन्य वैदिक देवों का उल्लेख हुआ हो।

§3 किन्धपत्र में मितानी नरेश को "हैरी" जाति का बताया गया है।
विन्क्लर का मत है कि "हैरी" आर्थ शब्द का ही अपभूंश है। निश्चय ही मितानी
जाति के लोग भारतीय आयों के ही कुल से सम्बद्ध थे, जो किन्हीं कारणों से घूमते−
फिरते एशिया माइनर में स्थिर हो गये थे।

भारतीय आर्थों के पश्चिम दिशा में प्रवृजन के सन्दर्भ में प्रो0 विण्टरनित्ज तथा हिल्डाण्ड्ट ने प्रभूत अन्वेषण किये हैं । सुमेरू सम्यता के मृत्पलकों पर कतिपय इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का नामोल्लेख होना तथा 1600 वर्ष ई0 पू0 में ईराक के बेबिलो निया नामक नगर को जीत कर अपनी राजधानी बनाने वाले मध्येशिया के करसुओं हूं अASSITES हूं का सूर्य एवं मरूत् आदि वैदिक देवों का उपांसक होना यही सिद्ध करता है कि भारतीय आर्यधर्म उस समय समूचे ऐशिया माइनर तथा पश्चिम एशिया में फैल चुका था ।

हेन् देशान है है हरक हो हड़े ड्रिया है - देश है नाम क्या तथा इन्द्र के ताथ नासत्यों का उल्लेख होना । इन पुरमों की एक साथ स्तृति हम अपनेद में ही पाते हैं । इस अविनाभाव को भी दृष्टि में रखकर हरमन जैकोबी , हिलड़ाण्ड्ट तथा विण्टर नित्न का यही हटमत है कि एशिया माइनर में लोकप्रिय तथा समर्थित ये देवता भारतीय ही हैं ।

रिश्वा माइनर को ही भाँति प्राचीन ईरान में भी वैदिक देवों की प्रतिष्ठा थी । जैसाकि उपर आर्यों के भारत से ईरान अथवा ईरान से भारत आने के सन्दर्भमेविद्वान

उपर्युवत विवरणों की विस्तृत समीक्षा के लिये द्रष्टव्य - वैदिक देवता : उद्भव
और विकास , प्०-50-53 §डॉ० गयाचरण त्रिपाठी §

की दो समानान्तर विचारधाराओं का उल्लेख किया गया है, उससे इतना तो सिद्ध ही है कि ईरान तथा भारत के प्राचीन धर्मों में प्रभूत साम्य था । अधिक संभावना इसी बात की है कि भारतीय आर्यों की ही कोई शाखा, परिस्थिति—विशेष में भारत से निकलकर पिचमी दिशा में चली गई और वहाँ उसने अपनी स्वतंत्र सता स्थापित की । इस सन्दर्भ में प्रभूत रेतिहा सिक सामग्री उपलब्ध है जिसका उल्लेख डाँ० त्रिपाठी ने अपने गूंथ में किया है । यह विवरण प्राचीन पारसी धर्म का स्वरूप समझने की दृष्टिट से अत्यन्तं उपयोगी तथा रोचक भी है ।

भारतीय आर्यों की ही तरह ईरानवासी भी प्रकृति के अणु-अणु में देवत्व की दृष्टि रखते ये। पारितयों का धर्मग्रंथ अवेस्ता तथा अपवेद की भाषा में संस्कृत रवं प्राकृत जैसा बिम्ब-प्रतिबिम्ब-भाव दिखाई पड़ता है। अवेस्ता में हफ्तहिन्दु श्रूमप्तितिन्धु तथा वेद का भी उल्लेख प्राप्त होता है। पारसीधर्म, के संस्थापक जरथुष्ट्र श्रूई० पू०। 1000 वर्ष को भी इस रहस्य का ज्ञान था कि वेद उसके पूर्वजों की कृति है -

अर्जम चीत् अह्या मज़्दा ध्वाम् मइन्ही पओवींम् वरदम् ।
- अवेस्ता , यस्न 29-10
अर्ह चित् अस्याः महद्वाममंति पौर्व्य वेदम् १संस्कृत१

अर्थात् हे अप्तर महान् १अहुरमज्दा १ मैं तुम्हारा तथा आदिज्ञान के स्त्रोत वेद का ध्यान करता हूँ।<sup>2</sup>॰

ईता ते प्रायः 2000 वर्ष पूर्व ईरान में मी डियनों का निवास था जिन्हें असी रिया के शिलालेखों में मदा , अमदा अथवा मीड कहा गया है । ए० एच्० हैते के मतानुसार मदा अथवा मी डियन वोगाज़कोई हैं।5वीं शती ई० पूंठ की ही आर्यशाखा थी जो कालान्तर में ईरान में आकर बस गई थी । मागी इसी जाति के पुरोहित थे । ये पुरोहित शुद्ध सान्विक देवोपासना की तुनना में इन्द्रजाल तथा अभिवारकर्म के अधिक पक्षार थे ।

<sup>ा.</sup> द्रष्टिच्य : वैदिक देवता : उद्भव और विकास , पृ०-59 से 80 तक।

<sup>2.</sup> वैदिक ओरिजिन ऑफ जोरेस्ट्रियनिज़म । लेखक आर्० अर्० कश्यम । लाहौर १उद्भृत डॉ० त्रिपाठी की पुस्तक , पृ०-59१

भारतीय अर्थशाखा के ईरान में प्रविष्ट होने पर दोनों वर्गों के बीच संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और अन्ततः सामञ्जन्य भी हुआ । ई० पू० 1000 ई० के आसपास ईरान के औदीच्य प्रदेश बैक्ट्रिया में उत्पन्न जरथुष्ट्र महान् ने एक प्रभावशाली धार्मिक कृतिन करके माणियों के अन्धविश्वासों, अभिचार-कर्मों तथा विकृतियों का अन्त किया तथा एक नवीन उदार धर्म को संस्थापित किया जो एकेश्वरबाद की नींव पर आस्त्रत था । जरथुष्ट्र ने अहुर मज़दा १अहुर मेधस् को ही सृष्टिट का नियामक तथा अर्त १वैदिक श्रतम् को सृष्टिट का मूल तत्त्व माना ।

जरथुष्ट्र का यही नवीन धर्म मज़दा-यहन १ मेधस्-यज्ञ१ के नाम से विख्यात हुआ । अहुर-मज़दा के साथ हुए जरथुष्ट्र के सामाधिक अती न्द्रिय-संवादों तथा विविध देवस्तृतियों का ही संकलने पारिसियों के धर्मग्रंथ अवेस्ता में विद्यमान है ।

जरथुष्ट्र का धर्म द्वैतवादी है जिसमें सान्तिक एवं तामस प्रवृतियों के प्रतिनिधि अहुर-मज़्दा तथा उसके प्रतिद्वन्द्वी दरव । १=दैव १ अंगामइन्यु के सतत संघर्ष का चित्रण है । अहुर-मज़्दा तथा अंगामइन्यु दोनों ही अपने सहायकों के साथ अपना कार्य करते हैं । २० सत् और असत् का यह संघर्ष सुष्टिट में निरन्तर चलता रहता है । संभवतः रिद्रमधर्म १ बाइबिल १ में निरूपित गाँड तथा सैटन १ शैतान १ का संघर्ष अवेस्ता से ही प्रभावित है ।

यूनानी इतिहासकार पिलनी के प्रमाणानुसार अवेस्ता पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र की शिक्षाओं, उपदेशों तथा उसकी गहन आध्यात्मिक अनुभूतियों का संकलन है। उसने बीस बार में पूरे एक लाख पदों की रचना की थी। ये पद बारह हजार गोचमों पर अंकित थे, ऐसा अरब इतिहासकार टबरी का कथन है। चौथी शती ई० पू० १ सन् 326 ई० पू० १ में अलक्षेन्द्र ने ईरान पर आक्रमण करके, अवेस्ता की मूल प्रतियों को जलवा दिया और 642 ई० में अरब आक्रान्ताओं ने ईरान को तहस-नहस कर, सौ वर्षों के भीतर ही उसका इस्लामीकरण कर डाला।

<sup>ा.</sup> पारती धर्म में अपुर ं १अहुर १ तथा दस्व १देव १ का अर्थ भारतीय अवधारणा के ठीक विपरीत है।

<sup>2.</sup> अर्त १ अति वोहुमन १ सिद्वियार १ रव्याग बहर १ राज्य १ आरमहित १ मैत्री १ हउर्वतात् १ अगनन्द १ तथा अमतित् १ अमरता १ अहुर मज़दा के सहायक हैं । इसी प्रकार अरममा, अकमनः, वृश्यास्ता, अपाओषा, नसु तथा यातु १ भूतप्रेत १ अंगा० के सहायक हैं ।

कट्टर पारती धर्मांबलम्बी यथाकथा जिन्नत् भाग कर भारत आ गए और तौराष्ट्र-प्रदेश में बत गए। मूल अवेस्ता के 2। खण्डों ईनस्कई में ते मात्र १९वाँ खण्ड हैवेन्दिदाद हो सुरक्षित बच तका, जिसे ये पारती अपने साथ ले ऋाये थे। वर्तमान अवेस्ता में कुल पाँच खण्ड हैं — यस्न ह्याइ विस्परेद हेविश्वेदेव वेन्दिदाद हृदित्यनाशक नियम थात हुस्तृति विधा खुदां अवेस्ता हुसुद्र-अवेस्ता है।

अवेहता में जिन देवताओं की हतृति की गई है उनके नाम हैं — अहुर-मज़दा §अहुर मेधा है मिश्र है मित्र हैं हओ म हैं सो म हैं आतर हैं अग्नि हैं यिम हैं यम हैं वी वड़ हवन्त

है विवहवान हैं रेथमन हैं अर्थमा हैं अगम् नपत हैं अग्नि नपात हैं वेरे देश हैं इत्रम्न अथवा इन्द्र हैं
हवर हैं हवर अथवा सूर्य वयु हैं वायु हैं उमह हैं उमह हैं अरमित हैं अरमित अथवा पृथ्वी हैं
हिंत आथव्य हैं तित आपत्य हैं।

इन प्रमुख देवताओं के अतिरिक्त कुछ अप्रमुख देव भी अवेस्ता में आये हैं जैसे बग १भग१ इन्द्र , नाओड़ हैथ्या १नासत्यों १ पारेन्दी १पुरन्धी १ कव उद्यान १काव्य उद्याना १ आदि ।

प्राचीन पारती-धर्म के उपर्युक्त विवेचन ते वेद एवं अवेस्ता का तिल-तिल ताम्य होना सर्वथा पमाणित हो जाता है। वृत्रध्न के रूप में श्रग्वेद के सर्वाधिक महान् देवता इन्द्र का भी यशोगान हम प्राचीन पारतीधर्म में पाते हैं।

एतिया माइनर तथा ईरान में वैदिक देवोपासना के अनन्तर सप्तसिन्धप्रदेश अथवा भारत का क्रम आता है। यह सन्दर्भ इतना सुपरिचित है कि इसके विषय
में कुछ कहना पिष्टपेषण मात्र होगा । सम्पूर्ण वैदिक-वाड मय भारत में ही वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार की गाथा है। अतस्व, अब बृहत्तर-भारत के राष्ट्रीं में वैदिक देवोपासना की चर्चा की जा रनी है।

प्रवो महीमरमितं कृणुध्वम् । अग्वेद 7-36-8
 अरमितंम् उपरितरिहतां महीं महतीभूमिम् १ सायणभाष्य १

#### बृह्तर भारत में वैदिक देवीपासना

बुहतर भारत का तात्पर्य है भारतीय धर्म, संस्कृति एवं शासन के अन्तर्गत
आने वाले भारतेतर राष्ट्र । ये राष्ट्र पृशान्त महांसागर में विखरे वे द्वीप हैं जो पृायः
ईसा की पृथम शती से 15वीं शती तक भारतीय राजवंशों की द्वान्छाया में फ्लते—फूलते
रहे । पूर्वी एशिया महाद्वीप के भी अनेक भूखण्ड भारतीय-साम्राज्य के अंग रहे ।

बृहतर भारत के राष्ट्रों की जानकारी के तीन प्रमुख स्त्रोत हैं - भारतीय यूनानी तथा अरबी ।

महावंश, दिव्यावदान, तंकावतार तथा रामायण आदि भारतीय गूंथों में पृणान्तमहासागरीय द्वीपों का विश्वसनीय विवरण प्राप्त होता है। रामायण के किष्किन्धा-काण्ड में, सीतान्वेषण के प्रसंग में, सुग्रीव विनत नामक वानर—सेनापति को पूर्वी समुद्र में अवस्थित सुवर्णद्वीप, यवद्वीप, शिशिर-पर्वत, निषध-पर्वत, सुदर्शन-सरोवर उदयवर्ष तथा उदमाचल का विस्तृत परिचय देता है। यह वर्णन अत्यन्त आश्चर्यन्नक रूप से वर्तमान इण्डोनेशिया के विभिन्न द्वीपों, पर्वतों एवं सरोवरों की पहचान कराता है।

बौद्धग्रन्थों में इन द्वीपों की दुर्गम यात्राओं का वर्णन करते हुए, वहां की गहरी निद्यों, दुरिधगम्य पर्वतंशिखरों तथा अन्यान्य भौगो लिक विशेष्ट्यताओं का वर्णन किया गया है। ये भयावह यात्रारें वेणुपथ, मेषपथ तथा अजापथ के माध्यम ते तम्यन्त होती थीं।

बौद्धगुन्थों में इन द्वीपों की दुर्गम यात्राओं का वर्णन करते हुए, वहां की गहरी नदियों, दुरधिगम्य पर्वतिशिखरों तथा अन्यान्य भौगो लिक विशेष्यत्।ओं का वर्णन किया गया है। ये भयावह यात्रारें वेणुपथ, मेषपथ तथा अजापथ के माध्यम से सम्यन्न होती थीं।

यूनानी इतिहासकार पिलनी , टालमी तथा पेरिप्लस ने भी इन प्रशान्तमहा—
सागरीय रहस्यात्मक द्वीपों का भरपूर वर्णन किया है । इसी प्रकार याकृत , शहरयार
तथा अल्ब्सनी ने भी "जाबुज" रूष्ट्री विजय है के सन्दर्भ में प्रभूत जानकारियाँ दी हैं । परन्तु
इन तीनों ही स्त्रोतों में सर्वाधिक महत्त्व भारतीय स्त्रोतों का है । यूनानी तथा अरबी
स्त्रोत इन भारतीय स्त्रोतों पर ही आधारित हैं ।

विस्तृत जानकारी के लिये देथें ─ सुवर्णद्वीप १प्थम-भाग१ आर० सो० मजूमदार ।

भारतीय धर्मशास्त्रीय परम्परा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के अनन्तर सामाज्य का अधिकारी होता था। ऐसी स्थिति में, अन्य राजपुत्रों को आजीवन ज्येष्ठ भाता के अधीन रहना होता था। ऐसे ही कुछ महत्त्वाकांक्षी एवं साहसी राजकुमार, अपने सामाज्य की सीमा से बाहर निकले। उन्होंने कुछ गिने—चुने सामन्तों, पुरोहितों तथा स्वजनों के साथ छोटी—छोटी नावों पर यात्रारें की और जीवन—मरण के बीच संध्यें करते सागर के बाच स्थित द्वीपों पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने शौर्य, पराकृम अथवा पुरोहितों के सद्वपदेश से लोगों को प्रभावित किया तथा कालान्तर में सामाज्य स्थापित किये। यह विवरण जितना लोमहर्षक है, ऐतिहासिक द्विष्ट से उतना ही महत्त्वपूर्ण भी। अधिकांश यात्री कलिंग एवं चोल देश के थे, जैसा कि शिलालेखीय प्रमाणों से सिद्ध होता है।

बृहत्तर-भारत के अंगभूत राष्ट्रों में प्रमुख थे — चम्पा १वर्तमान वियतनाम१ कम्बुज १कम्बो डिया १ सुरवोदय , द्वारावती तथा अयोध्या १तीनों साम्राज्य वर्तमान थाईलण्ड में अवस्थित थे १ कटाहदीप १मले भिया १ सुवर्णभूमि १वर्मा १ श्री विजय-साम्राज्य १सुमात्रा १ तथा सुवर्ण द्वीप १जावा तथा बाली १ ।

पश्चिमी जावा ते प्राप्त पूर्णवर्मा का पल्लवलिपि में अंकित एक शिलालेख यह प्रमाणित करता है कि यवद्वीप कृजावा में भारतीय उपनिवेश ईसा की प्रथम शती में स्थापित हुआ । इसी प्रकार चौथी शती ई० का श्रीमार का शिलालेख कृमाइसोन मन्दिर ते प्राप्त कृष्ट प्रमा में भारतीय राजवंश की स्थापना को प्रमाणित करता है । कम्बुज में कौण्डन्य नामक ब्राह्मण पुरोहित ने प्रथम शती ई० में साम्राज्यस्थापना की । इसप्रकार उपर्युक्त समस्त द्वीपों में ईसवी शती के प्रथम चार शतकों में ही हिन्दूसाम्राज्य स्थापित हो चुका था । चम्पा और कम्बुज का राजधर्म प्रारम्भ ते अन्त तक कृमशः श्रेष्ट तथा विकण्य रहा । महान् जावा-साम्राज्य के चारों राजवंश मतराम , किंडरी, सिंहसारि तथा मजपहित उदारवादी रहे । मतरामवंशी नरेश यदि कहर शैव थे तो सिंहसारि-नरेश कृतनगर कृष्ट शिवी इ० शिव-बुद धर्म का अनुयायी था । किंडरी तथा मजपहित वंश के नरेश प्रायः निकठावान् वैकण्व थे ।

<sup>ा.</sup> मलेशिया का एक प्रान्त अभी भी केइडाह १४ € DDAH १ नाम से प्रतिद्ध है । पुराणों में उसी को कटाह-द्वीप कहा गया है । यहाँ शैलेन्द्रों का शासन था ।

प्रायः डेंद्र हजार वर्षों तक भारतीय संस्कृति, धर्म एवं शासन के अन्तर्गत
रहने के बाद ये समस्त राष्ट्र 15वीं शती ई0 में एक-एक करके इस्लाम की चपेट में
आते गये। जावा का विशाल मजपहित साम्राज्य भी अन्ततः 1478 ई0 में इस्लामी
आकृान्ता फतहिल्लाह द्वारा विनष्ट कर दिया गया। उस समूचे क्षेत्र में एकमात्र
बालीद्वीप श्रृहण्डोनेशिया का प्रान्तविशेषश्र ही बचा है जिसमें आज भी 35 लाख
निष्णवान् हिन्द्र रहते हैं जो शेव, वैष्णव तथा बोद्ध वर्गों में बेंटे हैं।

बाली-द्वीप की धर्ममीमांसा से ज्ञात होता है कि वैदिक देवताओं की , भारत जैसी ही , वहां भी पृतिषठा है । बाली के हिन्दू आज भटार अतिन्तिय १अचिन्त्य के उपासक हैं जो कि निराकार शिव का नाम है । यही अचिन्त्य परमेशवर निष्कल १निर्गुण से सकल १सगुण होने पर स्वयं को त्रिधा विभक्त करता है — परमशिव १शंकर १ ब्रह्माशिव १ ब्रह्मा तथा सदाशिव १ विष्णु १ विधा विभाजन के अनन्तर परमेशवर पुनः स्वयं को अनेक भटारों १देवताओं तथा देवियों १ में विभक्त करता है ।

प्रमुख भटार हैं - इन्द्र , वरूण , कबेर हुकुंबेर हैं गना हुगणेश हैं रादित्य हुआ दित्य हैं काल , कुमार आदि । इसी प्रकार प्रमुख भटा रियाँ हुदे वियाँ हैं - महिषासुरमर्दिनी , उमा , लक्ष्मी , सरस्वती । देवी दमु झीलों , नहरों , खेतों तथा सिंचाई की अधिष्ठात्री है । इसीप्रकार देवी मेला न्तिइ, क्यापार एवं बाजार की अधिष्ठात्री है । ।

बालीद्वीप के मूलनिवासी , जिन्हें "बाली-अगा" कहा जाता है , न तो शैव हैं , न वैष्णव , न ही बौद्ध । वे इन्द्र की पूजा करते हैं । इस विषय में विस्तृत एवं रोचक सामग्री अगले अध्याय में प्रस्तुत की जायेगी ।

शिक्षा के हिन्दूधर्म का सांगोपांग विवेचन मेरे श्रद्धेय निर्देशक डाँ० राजेन्द्र मिश्र जी ने "बाली द्वीपे भारतीया संस्कृति" शिर्षांक लेख में की है जो धारावाही रूप से संस्कृतश्रीः । श्रृश्रीरंगम, तिमलनाडुः में प्रकाशित होता रहा है । द्रष्टिट्य – संस्कृतश्रीः । १९८८-८९ के अंक ।

मध्यजावा के प्राम्बनान् नामक तथान में 10वीं शती के विशाल तिर्देव-मन्दिर
आज भी तारे तंतार को आकृष्ट करते हैं। इती प्रकार अंकोरवार कृष्टिया
माइसोन कृषियतनाम तथा पन्तरन् कृजावा के पर्वताकार मन्दिर वैदिक देवताओं की
वृहत्तरभारतीय-प्रतिष्ठा के साक्षी हैं। वैदिक-युग में जहाँ इन्द्र सर्वोपिर था , पौराणिक
युग में वह देवसेना का तेनापित मात्र रह गया। इन्द्र के स्थान पर शिव अथवा विष्णु
की प्रतिष्ठा सर्वोपिर हो गई। परन्तु इतना तो निर्दिवाद कहा जा सकता है कि
ई० पू० २००० वर्ष से लेकर कृषिया माइनर में वैदिक देवों की प्रतिष्ठा का समय ।
15वीं शती ई० तक वैदिक देवता विश्व के प्रायः अधिशा में उपासना एवं समर्थना प्राप्त
करते रहे। आज उनकी प्रतिष्ठा तिमट कर भारत नेपाल, बाली तथा मारिश्वस आदि
द्वीपों में तीमित हो गई है।

#### वैदिक देवता-मीमाँसा

वैदिक देवताओं के तीनों वर्गों शृद्धान, अन्तरिक्ष सर्वं पृथ्वी श्रिका परिचय पहले दिया जा चुका है। ऐप्रिया माइनर, ईरान तथा बृहत्तर भारत के भूखण्डों में भी उनकी प्रतिषठा का संक्षिप्त िवरण प्रस्तृत किया जा चुका है। अब एक नया सन्दर्भ प्रस्तृत है।

यह सर्वस्वीकृत सत्य है कि परवर्ती युग में विकसित सारे दार्शनिक-सम्प्रदाय वेद को ही पृष्ठभूमि मानते हैं। साँख्य का द्वैत-दर्शन, वेदान्त का अद्वैत-दर्शन, पूर्व -मीमांसा का कर्म और यज्ञवाद, न्याय-वैशेषिक का परमाणुवाद तथा मोग का चित्तवृत्ति- निरोध हुतन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु है सबके सब वेद की ही कोख से पैदा हुए हैं। पृत्येक दर्शन अपने विचारों और सिद्धान्तों की पृष्टिट के लिये वेदमंत्रों को ही उद्धृत करता है।

पाश्चात्त्य वेदर्शों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बहुदेववाद , विरुट्ठिदेववाद तथा एकदेववाद है हिंध theism, Henotheusm and Monotheusm है का विकास एक ही आनुपूर्वी में हुआ है और ये तीनों विचारधाराएँ वेदों में पल्लवित— पुष्टिपत हुई हैं।

बहुदेववाद का अर्थ है देवसमूह § PANTHEON § में आस्था रखना तथा
उनकी समान निष्ठा से पूजा-उपासना करना । इस सिद्धान्त के दर्शन हमें अग्वेद
के विश्वेदेव सूक्त में होते हैं जहाँ इन्द्र , पूषा , ताक्ष्य , बृहस्पति एवं अन्यान्य
देवों से एक ही साथ स्वस्ति की कामना की गई है । इसी प्रकार शम् §शान्ति है
की कामना में भी भनेक देवताओं की प्रार्थना एक ही साथ द्विष्टिकोग्द होते है । रिक् एक स्थान पर शांध्र कहता है - "हे विश्वेदेव । हमारे द्वारा वन्दनोय तुम लोग यज्ञ के योग्य हो तथा हिंसक श्रेष्टुओं को खा जाने में समर्थ हो । "

> इति स्तुतासी असथा रिशादसी ये स्थ श्रयश्च त्रिंशच्च । मनोर्देवा यज्ञियासः ।। विश्वेठ सुक्त, 8-30-2

परन्तु बहुदेववाद की यह अवधारणा धीरे-धीरे वरिष्ठदेववाद में परिणत हो जाती है। वरिष्ठदेववाद का अर्थ है अनेक देवताओं में से किसी एक को सर्वोपरि मानना। पात्रचात्त्य समीक्षकों ने देवविष्ययक इस प्रवृत्ति को उन्हारण अथवा अस्तिमहारण नाम दिया है। इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत मन्त्रद्रष्टा ऋषि जिस किसी देवता की बन्दना करता है उसी को सर्वोपरि, सर्वेष्ठष्ट तथा सर्वाधिक समर्थ चित्रित करता है।"

<sup>.</sup> 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
 स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्देधातु ।।

<sup>2.</sup> व्रां धाता व्रां वरुणः व्रानी भवत्वर्यमा त्र्रादि ।

मार्गेद के दशम मण्डल में इन्द्र को अनेकशः समस्त देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ वित्राया गया है। विश्वेदेव सूक्त में देवमाता अदिति को ही सर्वश्रेष्ठ निरूपित किया गया है। की सोम के विषय में भी कहा गया है कि वही इन्द्र, सूर्य, अरिन एवं पृथ्वी ओदि का निर्माता है। कि वर्लण को भी कहीं—कहीं सर्वोपिर तथा सर्वसमर्थ पृदर्शित किया गया है। यहाँ तक कि ब्रह्मसाक्षात्कार—सम्पन्न अम्भूण ऋषि की कन्या वाक् भी स्वयं को सर्वोपिर मानती है —

अहं सद्रेभिर्वसुभिष्ठचराम्यहमादित्येरूत विश्वदेवैः । अहं मित्रावरूणोभा विभम्यहिमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ।। । अहं सोमग्राहनसं बिभम्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम् । अहं दधामि द्रविणं हिवष्मते सुप्राच्ये यजमानाय सुन्वते ।। 2 — वाक्सुकत श्वृंश्वेद ।0—1258

इस वरिष्ठदेववाद का भी समापन एवं विलय अन्ततः एकदेववाद हूँ Mono theism हूँ में होती है, जहाँ पहुँच कर समस्त देवव्यक्तित्व किसी एक महाशक्ति में विलीन हो जाते हैं। अरवेद के पृथम मण्डल में हुअस्यवामीय-सुक्त हूँ स्पष्टतः कहा गया है —

> इन्द्रं मित्रं वरूणमिनिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो अरूतमान् । एकं सद् विष्ठा बहुधा वदन्ति अरिनं यमं मातरिश्वानमाहुः ।।

> > - अग्वेद ।-164-4

अथित् विष्ठ लोग १विद्धज्जन१ उसी एक १परमेशवर१ को कभी इन्द्र, कभी मित्र, कभी वरूण तथा कभी अग्नि कहते हैं। वही दिव्य १परमेशवर१ सुपर्ण गरूतमान् भी है। उसी को अंग्नि, यम तथा मातरिशवा नाम देते हैं।

<sup>।</sup> इन्द्रो दिव इन्द्र झी पृथिक्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत् पर्वतानाम् । इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः सेमे योगे हव्य इन्द्रः ।। 10-89-20

<sup>2.</sup> अपितिहोरिदितिरन्तरि क्षमितिर्माता सिषता सिपुत्र । विश्वे वा अपितिः पञ्चलना अपितिर्जातमितिर्जनित्वमः ॥1.84 13

<sup>3.</sup> त्वं सोम पितृभि संविदानो ऽनु द्यावापृथिबी त्र्यां ततन्य । तस्मै त इन्दो हविषा विधेम वयं स्वाम पत्रयो रयीणाम् ॥ 8 - 48-13.

<sup>4.</sup> चीरा त्वस्य महिना जन्नेषि वि यस्तस्त्रम्भ रोदसी चिदुर्वी। प्र नाकमृष्ट्वं नृतुदे बृहन्नं दिनम नष्ट्य ज्युलस्स स्र ॥ - ३०

दशम मण्डल के ही सूक्त में पुनः कहा गया है कि कविमण अपनी रुचिकर वचनाविलयों से एक ही सदात्मक श्रूपरमात्मा है को बहुत रूपों में कल्पित कर लेते हैं।

रकदेववाद की यह अवधारणा ऋग्वेद के अतिरिक्त यजुर्वेद अथवेवद सामवेद तथा ब्राह्मणादि ग़ंथों में भी पुष्कल रूप से प्रतिपादित हुई है। कालान्तर में यही अवधारणा शहुराचार्य के ब्रह्माद्वेत का मुलाधार बनकर प्रतिष्ठित हुई।

उपर्युक्त वैदिक देवमीमांसा को प्रस्तुत करने का प्रयोजन है इन्द्र की विदिध परिस्थितियों का प्रदर्शन । इन्द्र यदि विश्वेदेव सूक्त में समस्त देवताओं के साथ समान प्रतिष्ठा का भाजन है तो अनेक अन्य स्थानों पर उसे "सर्वेदवोत्तर" बताया गया है —

विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ।

और अन्ततः इन्द्र परमेश्वर का पर्याय बनकर सबको स्वयं में समेट लेता है ।

# भग्वेद का प्रमुख देवता : इन्द्र

पिछली त्यां ख्याओं से यह तथ्य सुस्पष्ट हो गया है कि इन्द्र अग्वेद का भ्रेष्ठतम देवता है — बल , पौरूष , पराकृम , माया एवं पुरूर्णता आदि की दृष्टिट से । अग्वेद के प्रायः १।०२८ में से एक चौथाई सुक्तों में इन्द्र के ही गुणोत्कर्ष का गायन किया गया है । वैदिक मंत्रालय अजमेर से प्रकाशित अग्वेद की भूमिका में बताया गया है कि अग्वेद के 272 सुक्तों के 2884 मंत्रों में केवल इन्द्र की स्तृति की गई है । उ

स नो ब्रन्धुर्जिनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।
 यत्र देवा त्र्रमृतमानशाना तृतीये धामन्त्रध्येरयन्त ॥ - यज् ० 32 - 10.

भूयानिन्द्रो नमुराद् भूयानिन्द्राप्ति मृत्युभ्य : ।
 भूयानरात्या शच्या : प्रिहिस्त्वमिन्द्राप्ति
 विभ : प्रभूरिति त्वीषास्मिहे वयम् ॥ - न्त्रचर्वव 13.4.5 (46-47)

<sup>3.</sup> प्रथम मण्डल के 5। तुक्तों के 483 , दिं० म० के 18 तुक्तों के 155, तू० म० के 24 तूक्तों के 237 , च० म० के 15 तुक्तों के 196 , प० म० के 12 तुक्तों के 107 , घ० म० के 3। तूक्तों के 392 , स० म० के 19 तुक्तों के 164 , अ० म० के 53 तुक्तों के 868 तथा दशम मण्डल के 49 तूक्तों के 382 मंत्रों में इन्द्र की स्तुतियाँ हैं।

ऋग्वेद के पृथम से आठवें मण्डल तक तथा दशम मण्डल में इन्द्रस्कत पृभूत मात्रा में आये हैं। मात्र नवाँ मण्डल , जिसमें मात्र सोमविषयक मंत्र आये हैं , इन्द्रस्तृतियों से रहित है।

डॉंo जयदत उप्रेती जी ने अपने उत्कृष्ट शोधप्रबन्ध । १वेद में इन्द्र में अन्यान्य वेदों में भी इन्द्रसम्बन्धी स्तृतियों का जो विवरण दिया है वह इसप्रकार है -

| वेद<br>                                                           | कुल मैत्र संख्या | इन्द्रस्तु तिपरक मंत्र |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| । शुक्लयजुर्वेद                                                   | 1975             | 193                    |
| §माध्यन्दिन-शा <b>था</b> §                                        | ≬ ५० अध्याय≬     |                        |
| 2. तामवेद                                                         |                  |                        |
| ≬ जैमिनीय-संहिता≬                                                 | 1875             | 531                    |
| 3. अथविद                                                          | •                |                        |
| १ँ <b>भौ</b> नक-संहिता।ॄँ<br>———————————————————————————————————— | 5986<br>         | 810                    |
| योग :-                                                            | 9837             | 1534                   |
|                                                                   |                  |                        |

इसप्कार यजुर्वेद , सामवेद एवं अथर्ववेद के समस्त मंत्रों का प्रायः 15 प्रतिशत भाग अकेले इन्द्र देवता की स्तृति से सम्बद्ध है।

इसके अतिरिक्त इन्द्रसम्बन्धी मंत्र उन सुक्तों में भी आये हैं जहाँ वह "युगलदेवता" 

\$ DUEL - DEITY } के रूप में किसी अन्य देवता के साथ आया है । इस दृष्टि से

\$ | \$ इन्द्रवायू के 2 | मंत्र , \$ 2 \$ इन्द्रावरूणों के 75 मंत्र , \$ 3 \$ इन्द्रावनी के 109 मंत्र ,

\$ 4 \$ इन्द्राविष्णु के 1 | मंत्र , \$ 5 \$ इन्द्रउष्य के 3 मंत्र , \$ 6 \$ इन्द्रयज्ञसोम के 9 मंत्र ,

\$ 7 \$ इन्द्रविष्ठ वेदेवा के 15 मंत्र , \$ 8 \$ इन्द्रम्हत् के 1 | मंत्र , \$ 9 \$ इन्द्रापर्वतों के | मंत्र ,

\$ 10 \$ इन्द्रपर्जन्यात्मा त्वष्टाऽिन के 6 मंत्र , \$ 1 | \$ इन्द्रादिती के 13 मंत्र , \$ 1 2 \$ इन्द्र-ब्रह्मस्पित सोम के । मंत्र , \$ 13 \$ इन्द्रासोमों के 20 मंत्र, \$ 1 4 \$ इन्द्रा-ब्रह्स्पित के

<sup>।</sup> वेद में इन्द्रः डॉ० जयदत्त डप्रेती । भारतीय विदा प्रकाशन दिल्ली-वाराणती । प्र० तंस्करण 1985 ई० ।

।। मैंत्र , रूँ।5 रूँ इन्द्राबृह्मणस्पती के 2 मैंत्र , रूँ।6 रूँ इन्द्रिक्तण्य के 15 मैंत्र , रूँ।7 रूँ इन्द्र-कुत्त-उशाना वा के 2 मैंत्र , रूँ।8 रूँ इन्द्रो गावश्य के 2 मैंत्र तथा रूँ।9 रूँ इन्द्र-विशिष्ठ के 14 मैंत्र भ्रग्वेद में आये हैं। ।

उपर्युक्त विवरण के अनुसार 54 सूक्तों के 340 मंत्रों में इन्द्र की त्तृति युगलदेव के रूप में मिलती है।

अब यदि ऋग्वेद के इन्द्रमंत्रों , अन्य वेदों के इन्द्रमंत्रों तथा युगलदेवात्मक इन्द्र-मंत्रों को परस्पर जोड़ दिया जाये तो चारों वेदों में इन्द्रमंत्रों को संख्या 4758 आती है -

|    | इन्द्रमंत्रों की कुल संख्या            | = | 4758 |
|----|----------------------------------------|---|------|
| 5. | अथविवद के इन्द्रमंत्र                  | = | 810  |
| 4. | सामवेद के इन्द्रमंत्र                  | = | 531  |
| 3. | इन्द्रमन्त्र<br>यजुर्वेद के इन्द्रमत्र |   | 193  |
| 2. | भ्रग्वेद के युगलदेवात्मक               | = | 340  |
| 1. | भ्रग्वेद के इन्द्रमंत्र                | = | 2884 |

इसप्रकार वैदिक देवताओं में इन्द्र सर्वोपरि सिद्ध होता है। वह शत्मातु

{सौ यज्ञ करने वाला } है अतस्व देवराज है। वह पाताल, मर्त्यलोक तथा स्वर्गलोक का
समन्वित रूप से शासक है। चूँकि मर्त्य सृष्टिट, देवताओं द्वारा ही नियंत्रित है अतस्व
देवराज होने के कारण इन्द्र तैलोक्य का अधिपति है। अग्नि, वरूण, सोम, सूर्य,
कुबेर, बृहस्पति, उष्पा, सरस्वती, लक्ष्मी, रूद्र, विष्णु — समस्त देवी और देवता
विविध रेशवर्यों के स्वामी हैं और मनुष्य इन्हीं रेशवर्यों तथा समृद्धियों को पाने के लिये
देवताओं का अनुगृह चाहता है। परन्तु ये समस्त देवता इन्द्र के वशवर्ती हैं, फ्लत वह
महान् है, सर्वोपरि है। वह देव तथा मानवसृष्टिट का समन्वित रूप से संरक्षक सर्व
अभिभावक है।

इन मंत्रों से सम्बद्ध मण्डल एवं सुक्त-संख्या आदि की विस्तृत जानकारों के लिये द्रष्टट्य-वेद में इन्द्र पृ0-14, 15 एवं 16 । डॉ० जयदत्त उप्रेती ।

स्वर्ग के अधिपति इन्द्र तथा पृथ्वी के अधिपति हुमूपविशेषह के परस्परिक सामञ्जस्य से ही पूजा का कल्याण संभव है । महाकवि का लिदास अपने अभिज्ञान-शाकुन्तल नामक नाटक में इन्द्र तथा दुष्यन्त हुप्थवी का समाद्ह के परस्पर—संभावन से ही सुष्टिट के कल्याण एवं मंगल की कामना करते हैं । महाराज दुष्यन्त को आशीवदि देते हुए महर्षि मारीच हुक्षयपहुँ कहते हैं —

> तब भवतु विडोजाः प्राज्यवृष्टिः समन्तात् त्वमपि विततयद्गैर्वज़िणं प्रीणयस्व । युग्शातपरिवतेरेवमन्योन्यकृत्यै-भीवतमुभयलोकानुगृहश्लाधनीमौ ।। शाकु० 7-34

अथित विडौजा १इन्द्र तुम्हारे ताम्गाज्य में १पृथ्वी पर १ चतुर्दिक् भरपूर वर्षा करे और १ हे राजन् १ तुम भी तांगोपांग यज्ञों द्वारा उज्धारी इन्द्र को प्रतन्न रखों । इसप्रकार , एक-दूसरे का उपकार करते हुए तुम दोनों ही , तैकड़ों युगों तक स्वर्ग एवं पृथ्वीलोक के प्रति अनुगृह-भाव ते , प्रांता के पात्र बनो ।

## प्रस्तुत शोधकार्यः अपेक्षा सर्वे औचित्य

देवराज इन्द्र पर शोधकार्य करने की प्रेरणा मुझे पूज्य गुरूवर्य १ तथा श्रदेय
पितृव्यवरण अभिराज डाँ० राजेन्द्र मिश्र ते मिली , जो सौभाग्यवध मेरे शोधनिर्देशक
भी हैं । 1988-89 में जब वह भारत-सरकार द्वारा इण्डोनेशिया के बालीद्वीप में
उदयन यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोपेसर नियुक्त थे — जावा तथा बालीविष्यक उनके
आलेख निरन्तर धर्मयुग तथा कादम्बिनी जैसी राष्ट्रविश्वत पत्रिकाओं में छप रहे थे ।
मैं इन आलेखों को तो रूचिपूर्वक पद्गा हो था , उसके साथ ही साथ प्रायः प्रतिस्वाह
बाली ते आये आदरणीय के पत्रों ते भी लाभावित होना था । प्रायः इन पत्रों में
सामान्य घरेलू चर्चा के अतिरिक्त , अधिकांश भाग डाँ० मिश्र के यात्रावृत्तों ते सम्बद्ध होता
था । ऐसे ही एक पत्र में उन्होंने मुझे बालीद्वीप के इन्द्रतीर्थ १तीर्त-एम्पुल हो विस्तृत
विवरण तथा वहां के अनेक चित्र भी भेजे । उसी पत्र में पूज्यपाद ने यह भी लिखा कि

1. द्रष्टत्व्य : बाली द्वीप में इन्द्र १आलेख-डाँ० राजेन्द्र मिश्र है कादम्बिनी, अप्रेल १५.

"मेरी इच्छा है कि तुम देवराज इन्द्र के ही विश्वजनीन व्यक्तित्वं पर शोधकार्य करो ।"

प्रतृत शोधकार्य उसी आदेश का कार्यान्वयन मात्र है । मेरे शोधकार्य का शीर्षक है - "वैदिक इन्द्रोपाख्यान का उद्भव स्वं विकास : स्क समीक्षात्मक अध्ययन ।"

यद्यपि वैदिक देवताओं पर आधारित अनेक शोधकार्य सम्पूर्ण देश में सम्यन्न हो चुके हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी यथाकर्थचित् इन्द्रसुक्तों से सम्बद्ध शोधकार्य हुए हैं। परन्तु सब का बेत्र मेरे शोधकार्य से पृथक् है।

डॉ० जयदत उप्नेती ने "वेद में इन्द्र" शीर्षक शोध-पृबन्ध लिखा है । उनका विवेचन वैदिक-वाइ, मय के प्रतिपाद १ ТЕХТ १ मात्र में सी मित है । अपने उच्चरतरीय शोधपृबन्ध में डॉ० उप्नेती ने संहिताओं , ब्राह्मणों , आरण्यकों , उपनिषदों तथा साथ-ही-साथ निरूक्त , बृहद्देवता तथा अनुक्रमणियों में उपलब्ध इन्द्रसम्बन्धी उद्धरणों को अध्ययन का विषय बनाया है ।

डॉ० गयाचरण त्रिपाठी का शोधपुबन्ध "वैदिक देवता उद्भव और विकास" यद्यपि समस्त वैदिक देवताओं के स्वरूप-विवेचन से सम्बद्ध है, परन्तु प्रसंगतः इन्द्रविध्यक बहुमूल्य शोधसामगी भी प्रस्तुत करता है।

प्रतित शोधविषय इन्द्र के वैदिक स्वरूप तक ही सो मित नहीं है, बल्कि उसके पौराणिक तथा दृश्य-श्रव्यकाच्यात्मक स्वरूप तक व्याप्त है। वस्तुतः इन्द्रोपाख्यान का वैदिक अंकुर पुराण-वाइ मय तक आते-आते शत-सहम-शाखी वटवृक्ष बन गया है। इतना ही नहीं, अभिजात संस्कृत-वाइ मय (Classical Sambkruk Wiraline ) की भी विविध शाखाओं (महाकाच्य, खण्डकाच्य, दशरूपक, यम्पू आदि में इन्द्र का चरित किसी-न-किसी रूप में वर्णित है।

इसप्रकार प्रस्तुत शोधकार्य का मात्र एक अध्याय ही १वैदिक इन्द्रोपाख्यान१ उपर्युक्त विद्रज्जनों के शोधुकार्यों से साम्य रखता है । परन्तु इस शोधप्रबन्ध के अन्य अध्याय ईपौराणिक-इन्द्रोपाख्यान, लौकिक संस्कृतवाइ मय में इन्द्रसन्दमें, इन्द्रचरित्र की तुलनात्मक समीक्षा तथा विषयोपसंहार र्जिस किसी भी रूप में पृस्तृत होंगे, मेरे अपने पृयत्न तथा अध्ययन की उपज होंगे।

प्रस्तृत शोधपुबन्ध में , इन्द्रविषयक सारी देश-विदेश की सामग्री को गुम्फित करने का उद्देश्य है । अतस्व विद्वज्जन इस शोधकार्य की अपेक्षा तथा औचित्य का समर्थन करेंगे – यह मेरी विनम्र अभ्यर्थना है । गुरूजनों , विद्वज्जनों तथा सततस्वाध्यायी विद्वत्प्वर पने शोधनिर्देशक के आशीवाद से ही यह महान् कार्य, सामान्य रूप में ही सही , सम्मन्न हो सकेगा ।

# "द्वितीय अध्याय"

## वैदिक इन्द्रस्वरूप एवं इन्द्रोपाख्यान

इन्द्रः सामान्य, विभिष्ट एवं विभिष्टतम देवता - 43 वेदमंत्रों में उल्लिखित पृमुख इन्द्र-प्याय - 59 वैदिक इन्द्र का स्वरूप एवं उसका चारित्रिक-वैभिष्ट्य - 65

- । वर्षा का देवता । 65
- 2. पणियों का विनाम रवं अतुर-संंहार । 69
- 3。 इन्द्र-वृत्र-सं**धर्ध ।** ७ ९
- 4. तेनानायक महाबली इन्द्र । 89
- 5. माया-निपुण इन्द्र । ५2
- 6. समृद्धि-प्रदाता इन्द्र । 44
- 7., सोमपायी इन्द्र । ५8

वेदमंत्रों में उपलब्ध प्रमुखं इन्द्रोपाख्यान-104 ब्राह्मणों, आरण्यकों एवं उपनिष्यदों में इन्द्रोपाख्यान-115 वेदाङ्गों हुब्हद्देवताह में इन्द्रोपाख्यान-128

### वैदिक इन्द्र-स्वरूप एवं इन्द्रोपाख्यान

यारों वेदसंहिताओं में अग्वेद ही पृथान है। अन्य वेदों के अधिकांश मंत्र अग्वेद से ही आहृत किये गये हैं। जैसा कि पहले निरूपित किया गया है, अग्वेद दस मण्डलों में विभक्त है जिनमें कि दितीय से स्पृम तक "वंशमण्डल" है हिंद - स्मीय Book है के नाम से पृसिद्ध हैं। वंशमण्डलों को सर्वाधिक पृच्चीन एवं अग्वेद का हृदय माना जाता है। इनकी एकमात्र विशेषता यह है कि इनके विषय तो भिन्न हैं, परन्तु पृत्येक मण्डल के मंत्रद्रष्टा अधिगण एक ही वंश से सम्बद्ध हैं। इस दृष्टित से गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज तथा वसिष्ठ एवं इनके वंशस्त्र अधिगण क्रमशः द्वितीय से सप्तम-मण्डल तक सम्बद्ध हैं।

अष्टम मण्डल के ऋषि किण्व तथा अंगिरा के वंशल हैं। नवम मण्डल, एक अन्य दृष्टि से पृख्यात है, वह यह कि इस मण्डल के समस्त मंत्र सोम देवता से सम्बद्ध हैं, जिसे पवमान भी कहा गया है। इसी कारण इस मण्डल को "पवमान-मण्डल" की संज्ञा दी गई है।

प्रथम मण्डल के ऋषि शतार्चिन् कहे गये हैं। षड्गुरू शिष्य की सम्मति में इस मण्डल के प्रथम ऋषि मधुच्छन्दा वैश्वामित्र द्वारा दृष्ट ऋचार संख्या में सौ से भी अधिक हैं। अतस्व छत्रिन्यायेन इस मण्डल के समस्त ऋषियों को शतार्चिन् ही कहा जाता है।

दशम मण्डल के सूक्तों को भी आचार्य घड्गुरुशिष्य ने दो भागों में विभक्त कर रखा है - महासूक्त तथा सुद्रसूक्त/आचार्य के मतानुसार नासदीय सूक्त १०-129१ के पूर्ववर्ती समस्त सूक्त "मंहासूक्त" तथा परवर्ती धुद्रसूक्त हैं।

इन्हीं दश मण्डलों में ग्रुरथानीय , अन्तरिक्षस्थानीय तथा पृथ्वीस्थानीय विविध देवों की स्तृतियाँ संगृहीत हैं । ग्रुरथानीय देवों में दौस् , वरूण , मित्र , सूर्य, सिवृ , षूषन् , विवस्वव् , आ दित्यगण , उष्प् , विष्णु तथा नासत्यौ अथवा अधिवनौ की गणना है । अन्तरिक्षस्थानीय देवों में इन्द्र , तित , आप्त्य , अपांनयात् , मातरिश्वन् , अहिर्बुध्न्य , अजेकपात् , रूद्र , वायु-वात , पर्जन्य तथा आपस् आते हैं । । आग्रस्य ऋषे शक्शतयोगेन छ त्रिन्यायेन शता चिन्स्सवें । द्र्यधिकेऽपि शतो वित्तबाहुल्यात् । नेदार्थदी पिका पृ-59

इसीप्रकार पार्थिव देवो े अग्नि, पृथ्वो , सोम , ब्रह्मपति , धारू , त्वाद्कृर, अ-दिति , दिति , नदियाँ , मन्यु एवं ऋदा तथा देवियाँ ह्रात्रि , वाक् , धार्म , इडा , सिनीवाली , कुढूं , पृष्टिन , सरण्यू तथा इन्द्राणी आदि हैं आती हैं।

अन्तरिक्षस्थानीय देवों में इन्द्र सर्वपृमुख है । इसकी महनीयता का एकमात्र प्रमाण यही है कि ऋग्वेद की समस्त मंत्रसंख्या का चतुर्थां केवल इन्द्र के गुणानुवाद में पर्यवसित हुआ है । इन्द्र को स्तृति हम अकेले , युग्मरूप में १इन्द्राग्नी , इन्द्राबृहस्पती, इन्द्रावस्णी आदि१ तथा समवाय रूप में माते हैं।अगले अनुच्छेदों में इसो दृष्टि से इन्द्र-विषयक कुछ सामग्री प्रस्तृत की जा रही है ।

## इन्द्रः सामान्य , विशिष्ट सर्वे विशिष्टतम देवता

मानेद के अधिसंख्य सुक्तों में सामान्यतः इन्द्र का संस्तवन किया गया है। विश्वेदेव-सूक्त में अन्यान्य देवताओं के साथ इन्द्र से भी स्वस्ति हुकल्याण है की कामना की गई है। अगिन की वन्दना करने के प्रसंग में भी इन्द्र का स्मरण किया गया है। इन्द्राग्नी-सूक्त हूं भौर विवा ।-21 में कहा गया है कि इन्द्र और अगिन दोनों ही महान् हैं, सदस्पती हैं और समाज के रक्षक हैं। वे दोनों राक्षसों को उन्मृतित कर देने में समर्थ हैं -

ता महान्ता सदस्यती इन्द्राग्नी र**ध** उब्जतम् । अपूजाः सन्त्वित्रणः ।। तेन सत्येन जागृतमधि प्रयेतुने पदे । इन्द्राग्नी शर्म यच्छतम् ।।

इन्द्र को वरूण के साथ एक तेजस्वी राजा १आ वा राजानावध्वरे १ स्वतंत्र बुहत् राष्ट्र का स्वामी १युवी राष्ट्रं बुहदिन्वति १ तथा धन-रेशवर्य का दाता मानते हुए

स्विहत न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्विहत नः पूषा विश्व वेदाः ।
 स्विहत नस्ताक्ष्यौ अरिष्टनेमिः स्विहत नो बृहस्पतिर्दधातु ।। अग्वेद ।-89-6

ऋषि कहता है कि हे इन्द्र एवं वरूण आप दोनो हमें उत्तमकोटि कां रेशवर्य प्रदान करें —

> अस्मे इन्द्रावरूणा विश्ववारं रियं धत वरुमन्तं पुरुष्टम् । प्रय आदित्यो अनुता मिनात्यमिता शूरो दयते वस्तुनि ।। अग्वेद ७–८५–५

परन्तु इन सामान्य स्तृतियों में इन्द्र का व्यक्तित्व पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाता । वस्तुतः इन्द्र की महिमा एवं गरिमा का बोध हमें उन सक्तों से होता है जहाँ उसे अकेले १अद्वितीय आवाहित किया गया है । ऐसे सूक्त "इन्द्रसूक्त" कहे जाते हैं । इन सूक्तों में महाबली इन्द्र के शौर्य-पराकृम तथा उसकी शत्तु विजयिनी गाथाओं का मुक्त-कण्ठ से गान किया गया है । इन सूक्तों में प्रस्तुत इन्द्रस्तवन रोमाञ्च एवं पुलकन पैदा कर देता है ।

उत्पन्न होते ही इन्द्र समस्त देवों में प्रमुख बन गया । वह परम मनस्वी , दिव्यगुणों से युक्तं , देवताओं का अलंकरण-स्वरूप तथा अपने शारी रिक बल से युलोक एवं पृथ्वी को कम्पित कर देने वाला था । उसने व्यथमाना १ वंचल१ पृथ्वी को सुस्थिर बनाया तथा प्रकृपित अर्थात् स्वेच्छ्या विचरण करने वाले पंख्धारी पर्वतों को अपने-अपने स्थान पर नियमित कर दिया । विस्तृत अन्तरिक्ष की जिसने रचना की तथा दुलोक को भी आधार प्रदान किया ।

महर्षि गृत्समद असुरों को इन्द्र का परिचय देते हुए कहते हैं कि वृत्र अथवा आवरणस्वरूप पर्वतों का पिनाश करवे उसी इन्द्र ने सप्त-सिन्धुओं को प्रवाहित किया। बल दैत्य द्वारा कन्दरा में अवरूद्ध गायों को भी उसी ने मुक्त किया। मेघों में विद्यत-अग्नि उसी ने पैदा की तथा महासमरों में घोर शत्रुओं का विनाश किया।

जैसे द्वारनी व्याध अपने शिकारी कुतों से हरिणों का संहार कर डालता है उसी प्रकार इन्द्र भी अपने शतुओं के धन-रेशवर्य को कीन लेता है। इन्द्र का व्यक्तित्व अत्यन्त मायामय है। युद्ध में उसकी माया और छलना के कौशल से मायावी दानव भी स्तब्ध रह जाते हैं। वह सबके देखते ही देखते दृष्टित्पथ से ओझल हो जाता है और लोग १शत्रुगण१ पूछने लगते हैं = इन्द्र्य है कहाँ १ जब इन्द्र नहीं दीख पाता तो वे दृद्ध विश्वास कर लेते हैं कि इन्द्र अब नहीं रहा १वह मारा गया १ परन्तु तभी इन्द्र अकस्मात् पूरे वेग के साथ उठ खड़ा होता है शत्रुओं के संहार के लिये !

इन्द्र समृद्धिशाली, निर्धनों तथा स्तवन करने वाले ब्राह्मणों का प्रेरक §सहायक§ है। वह सोमा भिष्वि यजमानों का रक्षक है। अत्रव, गौ, र्थं तथा ग्राम — सब इन्द्र के ही अनुशासन में रहते हैं। वह सूर्य एवं उषा का उत्पादक है तथा "अपानता" §जलवृष्टि करने वाला है §।

इन्द्र की तहायता कौन नहीं चाहता १ दुलोक रवं पृथ्वी , तमरांगण में आमने-तामने खड़ी दोनों वैरी तेनारें, रथों पर बैठे प्रतिद्वन्द्वी अपनी विजय , तहायता रवं रक्षा के लिये इन्द्र की ही गुहार लगाते हैं । इन्द्र की अनुकूलता के अभाव में कोई भी व्यक्ति विजय नहीं प्राप्त कर पाता है ।

देवराज इन्द्र महापापियों तथा स्वयं को गुनौती देने वाले अहंकारियों का विनाशक है। वह दस्युहन्ता है। स्वयं से भयभीत होकर पर्वतकन्दराओं में छिपे शम्बर को इस इन्द्र ने चालीसवें वर्ष में मार डाला तथा बल-पौरूष का प्रदर्शन करते हुए उसी इन्द्र ने शयन करते हुए दनु के पुत्र १अहिनामक १ अहुर को मार डाला। हाथ में अमोध वज़ लेकर इन्द्र ने ग्रुलोक में चढ़ते हुए रौहिण नामक अहुर को भी मार डाला।

यं स्मा पृच्छ न्ति कुह सेति घोरम् उतेमाहुर्नेषो अस्ती त्येनम् ।
 सो अर्थः पुष्टी विंज इवामिनाति श्रदस्मै धतं स जनास इन्द्रः ।। 2-12-4

सात प्रकार के मेघों के नियन्ता । इन्द्र ने सप्त सिन्धुओं को प्रवाहित किया वह सोमरस निकालने वाले यजमान का , पुरोडाश प्रकाने वाले यजमान का , अपनी रक्षा के लिये इन्द्रस्तृति पढ़ने वाले यजमान का तथा यज्ञकर्ता का रक्षक है । "ब्रह्म" नामक मैत्र इन्द्र को वर्धनशील बनाते हैं । "व

महर्षि गृत्समद इन्द्र के व्यक्तित्व को निरुपित करते हुए बताते हैं कि वह "सुपिए" है। आचार्य सायण के मतानुसार सुपिए का अर्थ है शोभन चिहुक वाला अथवा शोभन शिर्ष वाला। वह "वज़बाहु" है हूँयः रौहिणमस्फुरद् बज़बाहुः है वह सोमपायी, वज़ के समान दृढ़ दुजाओं वाला तथा वज़ायुध धारण करने वाला है —

यः सोमपा निचितो वजुबाहु - यौ वज़हरतः स जनास इन्द्रः । ।

प्रमृत सुक्त में इन्द्र को अहि , बल , रौहिण तथा शम्बर नामक दानवों का विनाशक बताया गया है । अहि को प्रायः वृत्र के साथ समीकृत किया गया है और इस वृत्र के विषय में भी अनेक अवधारणायें निरूक्तकार आचार्य यास्क के समय से ही प्रचलित रही हैं । निरूक्त 2-16 में यह विवरण उपलब्ध होता है -

तत्को वृत्रः १ मेघ इति नेरूकताः । त्वाष्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः । अपाञ्च ज्योतिष्यच मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म जायते । तत्र उपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति । अहिवत्तु खलु मंत्रवर्णा ब्राह्मणवादाश्च । विवृद्ध्या शरीरस्य मोतांसि निवारयाञ्चकार । तिस्मन् हते प्रस्यन्दिरे आपः ।

तितिरीय-आरण्यक में सात मेघों के नाम इसप्रकार गिनाये गये हैं - बराहत , स्वत विद्युन्महस् , धूपि , इवापि , गृहमेध तथा शिमिविद्रस् । सायणनाष्य में भी क्हा गया है - ते च रश्मयो वाराहव-स्वतपतो विद्युन्महतो धूपयः श्वापयो गृहमेधाश्चे इति ये येमेविमिविद्रिषः पर्जन्याः सप्त....।

<sup>2:</sup> इन्द्र-सम्बन्धी इस विवरण का आधार है - अग्वेद 2-12-4 संख्यक सूक्त, जिसके द्रष्टा हैं महर्षि गृत्समद ।

आचार्य यास्क ने नेह्नकत एवं ऐतिहासिक मतों की समीक्षा करते हुए बताया है कि इतिहास-दूष्ट्या तो वृत्र त्वष्टा का पुत्र है । परनतु निह्नकतदूष्ट्या वह मेघ है । ब्राह्मणग्रन्थ वृत्र को एक भयंकर अहि १अजगर१ मानते हैं जिसने अपनी शरीर को फैलाकर जलधाराओं को रोक रखा था । इन्द्र ने उसे मार कर सप्त सिन्धुओं को प्रवाहित कर दिया । प्राकृतिक दृष्टिट से अणाम् १जल१ एवं ज्योतिष् १विद्युत्१ के मिश्रीभाव से ही वर्षा होती है । जब अग्निह्मी विद्युत्-प्रहार होता है तब बादल छिन्न-भिन्न होकर बरसने लगते हैं । मेघ एवं विद्युत् के इसी संघर्ष को वृत्र-इन्द्र-संध्ये के रूप में कल्पित कर लिया गया है ।

शम्बर का वृतान्त दिवोदास की कथा को ही संकेतित करता है। इन्द्र ने दिवोदास की शम्बर से रक्षा की थी। शम्बर अत्यन्त निष्करूण, मायावी तथा नृशंस दानव था। श्रीमद्भागवत पुराण के देशम स्कन्ध में उसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। देविष नारद के मुख से कृष्ण के पुत्र श्रृपद्मनश्र को अपना "निहन्ता" जान कर, शम्बर ने छठीं के ही दिन वात्या का रूप धारण कर बच्चे को उठा लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। परन्तु वह शिक्षु एक मत्स्य के उदर में सुरक्षित रहा तथा कालान्ता। में उसीने "शाम्बरी-माया" के रहस्यों को जानकर, शम्बर का वध कर डाला।

शम्बर के अनेक दुर्गों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है जिन्हें इन्द्र ने नष्ट कर डाला था।

इन्द्र ते सम्बद्ध कुछ अन्य विशिष्ट सुकतों के आधार पर उसकी अन्यान्य यारित्रिक विशेष्ट्रातर परिलक्षित होती हैं। महर्षि नुमेध क्रिंग्वेद अष्टम-मण्डल, सुकत 98 इन्द्र को महान्, मेधावी, विद्रान्, धर्मात्मा, स्तवनीय, सहृदयपालक एवं परमैशवर्यवान् कहते हैं। वह ज्योतिमण्डल से विभाजमान, धुलोक अथवा सूर्य का प्रकाश मेध के समान चतुर्विक् व्यापक, सर्वथा अणोपनीय, शञ्चनगरियों का विदारक, स्तुति सेव्य एवं उपासनीय है। वस्तुतः इन्द्र ही मनुष्यों का सब कुछ है —

इस सन्दर्भ की विस्तृत समीक्षा के लिये द्रष्टट्य - वेद में इन्द्र पृ०-96
 डॉ० जयदत्त उप्रेती ।

त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतकृतो छ नविथ । अधा ते सुम्नमीमहे ।।
त्वं शुष्टिमन् पुरुहूत वाजयन्तमुपब्रुवे शतकृतो
स नो रास्व सुवीर्यम् ।। । 2 अपनेद 8-98

महर्षि मधुच्छन्दा १वैश्वामित्र१ तिम्मिलितरूप ते इन्द्र के गुणगान की पेरणा देते हुए कहते हैं कि इन्द्र श्रेषठों में भी श्रेष्ठ १पुरूणां वार्याणामीशानम् धनप्दाता तथा सर्वजनपार्धनीय है। इन्द्र के हायक बने रहने पर ही शतुगण अश्वों की गति को रोक नहीं पाते हैं।

प्रतृत सूक्त में इन्द्र की कुछ वैयक्तिक विशेषतारें बताई गई हैं। एक तो यह कि शोभन कर्म एवं शोभन बुद्धि वाला इन्द्र सोमरस पीने के लिये तत्काल ही वृद्ध १ बड़ा १ बन जाता है। वह अमित कर्म एवं अमित पृज्ञा वाला है। दूसरी विशेषता यह है कि इन्द्र दिधिमिश्रित सोमरस का पान करता है।

यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समित्सु शत्रवह ।

तस्मा इन्द्राय गायत ।। 4

सुतपाब्ने सुता इमे शुवयो यन्ति वीतये ।
सोमासो दध्याशिरः ।।5

त्वं सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो अजायथाः ।
इन्द्र ज्येष्ठाय सुकृतो ।।6

- ऋग्वेद 1-5

पथम मण्डल के ही 32वें सुक्त में पुनः एक विशिष्ट देवता के रूप में इन्द्र का गुणानुवाद श्रिषि हिरण्यस्त्र आंगिरस द्वारा प्रस्तृत किया गयाहै जिसमें प्रकाशित इन्द्रविषयक नवीन तथ्य इसप्रकार हैं - पर्वतों के भीतर आश्रय लेने वाले अहि को १ अथात् पर्वतों के उपर छाये हुए मेघों को १ इन्द्र ने छिन्न-भिन्न कर दिया, त्वष्टा द्वारा गढ़े गये हलके वज़ से । तब प्रवाहित ज़लधाराएँ समुद्र की और ऐसे दौड़ चलीं जैसे गायें नवजात बछड़ों की ओर भागती हैं । ।

अहन्न हिं पर्वति शिश्रियाणं त्वष्टा ५२मे वर्जं स्वयं ततक्ष ।
 वाश्रा इव चेनवः स्यन्दमाना अञ्जः तमुद्रमव जग्मरापः १।२

इन्द्र ने वर्षा कहते हुए "तिकद्भुक" नामक यह में सोमरस का पान किया । उसने अहि श्रेमेष, वृत्र अथवा सर्पाकार दानवश्च के वधार्ष हाथ में सामकरूप वज़ को धारण किया तथा उसे मार डाला । इन्द्र ने मायावियों को भी माया नो नष्ट कर डाला । फिर तो उसे कोई भी शत्रु केष्ण ही नहीं मिला । "

महासंहारक वज़ से इन्द्र वृत्र को वैसे ही काट फेंकता है जैसे फरहे से काटी गई वृक्ष की डालियाँ भूमि पर गि पड़ती हैं। इन्द्र से वृत्र की समता करना वैसा ही है जैसा कि क्लिंग क्लीब र्नुसंसकर्र का बलवान् पुरुष से प्रतिस्पर्धा वरना !

> वृष्णो विधः प्रतिमानं वृभूषन् पुरुत्रा वृत्रो अभयद् व्यस्तः ।।

कलकल निनाद करती हुई नदी जैसे तीव नेग से बहती चली जाती है उसी प्रकार इन्द्र द्वारा जर्जर बनाई गई जलधाराएँ बरसती जाती हैं। 20 वृत्र की माता "सूदानुः" हुसूः = जन्मदात्री , दानुः हूं वृत्र के वज़-निहत होने पर उसी प्रकार सो गई जैसे गाय अपने बछड़े के साथ सो जाती है। 30 वृत्र जब इन्द्र के वज़ पर प्रतिधात करने लगा तब इन्द्र ने उसे उसीप्रकार दूर भगा दिया जैसे अव की पूँछ मिक्स्यों को दूर भगा देती है। 40

<sup>।.</sup> वृषायमाणो ६ वृणीत सोमं त्रिकद्रिकेष्विपवत् सुतस्य । आ सायकं मधवा दत्त वृजमहन्नेनं पृथमजा महीनास् ।। ३ ऋग्वेद ।-32

<sup>2.</sup> नदं न भिन्नमभुया शयानं मनो रूहाणा अति यन्त्यापः । यात्रियद् वृत्रो महिना पर्यतिष्ठतासामहिः पत्सुतः शीर्बभूव ।।८

<sup>3.</sup> नीचावया अभवद् वृत्रपुत्रेन्द्रो अस्या अव वर्ध्जमार । उत्तरा सूरधरः पुत्र आसीद्दानुः शये सहवत्सा न घेनुः ।।९

<sup>4.</sup> अज्ञा वारो अभवस्ति दिन्द्र सुके यत्त्वा प्रत्यहन् देव एकः । अजयो गाः अजयः श्रुर सोममवासुजः सत्तवे सप्त सिन्धून् ।।।2

प्रतृत सूकत में इन्द्र द्वारा सम्पन्न अभूतपूर्व वीरकर्मों की ही प्रांता की गई है श्रिंडन्द्रस्य न वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि वज़ी श्रे वस्तृतः यह सम्पूर्ण सूकत समरविजयी इन्द्र का अभिनन्दन-पत्र प्रतीत होता है तथा दुर्गासप्तशाती है चतुर्ध अध्याय की स्मृति दिलाता है जिसमें महिषासुरमर्दिनी दुर्गा की इन्द्रादि देवताओं द्वारा भाव-प्रवण स्तृति की गई है।

रेतरेय-ब्राइमण में इते इन्द्र का परमप्रिय सुक्त बताया गया है । इती सुक्त द्वारा रणविजेता इन्द्र का संस्तवन कर अधिप्रवर हिरण्यस्तूप आंगिरस इन्द्रलोक को प्राप्त हुए थे । इते जयदत उपेती जी ने इस सन्दर्भ की विस्तृत एवं विद्वतापूर्ण समीक्षा अपने शोधप्रबन्ध में की है ।

भरद्वाज बार्हरपत्य भी हिरण्यस्तूप-प्रयुक्त इन्द्रविशेषणों का प्रयोग करते हुए कुछ नवीन तथ्य प्रतिपादित करते हैं। उनकी दृष्टि में इन्द्र के समान न तो कोई अन्य देव है और न ही कोई मानव उनसे अधिक महान् अथवा श्रेष्ठ है। प्रकाश एवं उषा को जन्म देने वाला इन्द्र ही वस्तृतः समूचे संसार के मनुष्यों का अधिपति है -

सत्यिमित्तन्न त्वावां अन्यो अस्तीन्द्र देवो न मत्यों ज्यायान् । अहन्निहं परिशयानमणों ऽवासूजो अपो अच्छा समुद्रम् ।। त्वमपो विद्वरो विष्यो रिन्द्र हटमरूजः पर्वतस्य । राजा भवो जगतश्चष्णीनां सार्वं सूर्यं जनयन् द्यामुष्यसम् ।। श्रग्वेद 6-30-4-5

इन्द्र वेगगामी आवाँ वाला , सोमपायी , श्रेष्ठ दानी , सत्यरूपी धन वाला तथा परमैशवर्य-सम्पन्न है । वह असंख्य पृज्ञा-सम्पन्न, सबके हृदय में बसने वाला

इन्द्रस्य न वीर्याणि प्रवोचमिति सूक्तं शंसति । तद्वा एतत् प्रियमिन्द्रस्य सूक्तं
 निष्केवल्यं हैरण्यस्तूपमेतेन वै सूक्तेन हिरण्यस्तूप आंगिरस इन्द्रस्य प्रियं धामोणागच्छत् ।
 स परमं लोकमजयत् । ऐत० ब्रा० ३-2-24

इन्द्र की कृपा से ही मनुष्य निन्दकों, आलोचकों तथा कृपणों की पकड़ हुप्भावहूं से बाहर रह पाता है। इन्द्र जितकोध एवं जितकोक है। वह परम व्यापक, महान् साम्राज्य वाला, अनेक विद्याओं में पारंगत तथा महामेधिर है।

इन्द्र क्षणभैगुर तंतार में नाना पदार्थों का तिरजनहार , रेशवर्ध - सुरोत्पादक , प्रार्थनीय तथा पूज्य है । ऋषि दृरिम्बिठि काण्व कहते हैं कि -

सः स्तोम्यः सह्यः सत्यः सत्वा तृविकूर्मिः । एकिचित् सन्नभिमृतिः ।। ऋग्वेद 8−16−8

अथात् वह इन्द्र कोई काल्पनिक प्रापी नहीं है। वस्तुतः वह सत्य है, अनेक कर्मों का सम्पादक तथा अकेला ही, 'बिना किसी की सहायता लिये, सर्वाभिभावी है।

देवगण, विद्रुज्जन - सब इन्द्र का सरम्य चाहते हैं। ऐसे महामहिमशाली इन्द्र की कृपा से ही मनुष्य द्वेष करने वाले लोगों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे नौका नदी अथवा सरोवर के उस पार पहुँचा देती है -

स नः पप्रिः पारयति स्वस्तिनावा पुरुहूतः । इन्द्रो विश्वा अतिद्विषः ।। ऋग्वेद ८–।६–।।

बृहमुक्त वामदेव दैत्यसंहारक इन्द्र की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे मधवन ! असुरों से भयभीत पृथ्वी एवं द्वलोक जो तुम्हारी शरण में आते हैं , तुम्हारी उसी सुकी तिं का मैं गान कर रहा हूँ क्यों कि तुमने असुरों को मार कर उनका भय दूर कर दिया तथा पृजाजनों को जीने का साहस प्रदान किया । 20

<sup>।.</sup> सविस्तर द्रष्टव्य अग्वेद ७-३। १अषि वसिष्ठ १

<sup>2.</sup> तां मुते की तिं मधवन् महित्वा यत्वा भीते रोदसी अह्वयेताम् । प्रा वो देवां अतिरो दासमोजः प्रजाये त्वस्य यदिशक्ष इन्द्र ।।

वामदेव द्वारा प्रस्तृत इन्द्र का संस्तवन इन्द्र के विषय भें अनेक रहस्यमय
तथ्य प्रस्तृत करता है, जो अन्य मंत्रों में नहीं ही आये हैं। ऋषि कहता है कि हे
इन्द्र ! जनसमुदाय के बीच अपने पराक्रमों की प्रशंसा करते हुए तथा बृद्धि हैरेशवर्ध की प्राप्त करते हुए जो तुम विचरण करते हो, जिन्हें लोग तुम्हारा "युद्ध" कहा करते हैं, वह सब मायामात्र है। क्यों कि न ही वर्तमान में तुम अपना कोई शातयिता शत्रु पाते हो और न ही प्रार्चानकाल में तुम्हारा कोई शत्रु रहा है।

हे इन्द्र ! हमारे पूर्वज ऋषियों में भला कौन तुम्हारी महिमा का अन्त
पा सके होंगे १ १अथीं त् कोई नहीं १ क्यों कि अपने ही शरीर से तुमने अपने माता-पिता
१अथीं त् सुलोक एवं पृथ्वी १ को उत्पन्न किया है । हे मस्वन् ! दूसरों द्वारा अदमनीय,
असुर-संहारक तुम्हारे चार नाम हैं । तुम उन समस्त धनों को धारण करने हो जो
पृत्यक्ष दृष्टिकोचर हैं साथ ही साम्र अपृत्यक्ष भी हैं ।

यद्यरस्तन्वा वाव्धानी बलानीन्द्र पृ ब्रुवाणो जनेषु । मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुनांध्र शत्रुं ननु पुरा विवित्से ।।८ क उ नु ते महिम्नः समस्यास्मव् पूर्व ऋषयो अन्तमापुः । यन्मातरं च पितरं च साकमजनमथास्तन्वः स्वायाः ।।उ

- ऋग्वेद 10-54

पद्मभूषण डाँ० श्रीमाद दामोदर सातवलेकर जी, अरवेद दितीय मण्डल में महिषि गृत्समद दारा की गई इन्द्रस्तृतियों का निर्गलितार्थ प्रस्तृत करते हुए कुछ शीर्षस्थ मंत्रों की और हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं जो कि इन्द्र की विशिष्टदेवों चित महिमा एवं गरिमा सिद्ध करने के लिये पर्याप्त हैं। इन्द्र समस्त देवताओं का राजा है। उसका नामार्थ ही है परमैशवर्यशाली। वह "इन्द्र"क्यों और कैसे बना १ इसका मूल आधार है इन्द्र का दुर्लभ चारित्रिक गुण, जिसे हम कुछ शीर्षकों में प्रस्तृत कर सकते हैं। वे इस प्रकार हैं –

## ।. 'नुम्णस्य मह्ना स इन्द्रः §2-12-2§

अपने बल रवं पराकृम के प्रभाव से ही वह इन्द्र कहा जाता है। इन्द्र ने भयावह युद्धों में अहि, वृत्र , शस्बर , नमुचि , शुष्ण, कुयव , रौहिण, नमुचि , बल, अर्बुद , वृगंद तथा पणि नामक अहुरों का विनाश किया । इन्द्र के तमस्त युद्ध "धर्मयुद्ध" कहे जा तकते हैं क्यों कि उत्तका कोई भी सुद्ध व्यक्तिगत लाभ के लिये लड़ा गया नहीं प्रतीत होता । वह या तो लोक के योग-क्षेम के लिये युद्ध करता है या भिर् अध्याया है के विरुद्ध । अनेक अहुरों का विनाश इन्द्र ने मात्र इसलिये किया कि उन्होंने निर्देश अधियों-मुनियों को पीड़ित कर रखा था , उनकी गाठें छीन ली थीं ह्पणिह अथवा उन्हें पर्वत कन्दराओं में बन्द कर रखा था । अनेक युद्ध इन्द्र ने उन नरपतियों की रक्षा के लिये भी किया जो अहुरों अथवा दुरिंगमानी मदोद्धत राजाओं द्वारा पोड़ित ये और उन्होंने आत्मरक्षार्थ इन्द्र की गुहार लगाई थी । इसप्कार इन्द्र अकार्ण युद्ध नहीं करता । वह सच्ये अर्थों में एक धर्मयोद्धा है ।

## 2. जनासः यस्माद् ऋते न विजयन्ते §2-12-9§

इन्द्र की विशेषता है संकटग्रस्त प्राणियों की रक्षा । "परित्राणाय साधुनां विनाशाय य दुष्कृताम्" ही उसके रणाभियान का मूलमंत्र है । वह आतों का सहायक है । दुखियों का संस्वा साथी है । वे आते प्राणी चाहे देवता हो चाहे ऋषि , चाहे नृपति हो चाहे साधारण मानव । सच्चे मन से आवाहन करने पर इन्द्र सबकी सहायता करता है ।

## उ. यः अच्युतच्युत् स इन्द्रः §2-12-9§

इन्द्र का पराक्रम दुधी है। उसके पराजित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वह अच्युतों को भी च्युत कर देने वाला है। एक मंत्र में कहा गया है कि इन्द्र अपने से तीन गुना अधिक बलशाली शत्रु को भी बड़ी सरलता से पराजित कर देता है। वह असुर-विनाश के ही लिये पैदा हुआ है। उसके सामने बलवान् से बलवान् भी शत्रु स्थिर नहीं रह पाता।

# 4. षावापृथिवी अस्मै नमेते §2-12-13 §

हुलोक तथा पृथ्वीलोक भी इन्द्र की शक्ति के समक्ष हुक जाते हैं । एक सन्दर्भ में बताया ग्या है कि प्रारंभ में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अविभक्त ही था । परन्तु पैदा होते ही महापराकृमी इन्द्र ने स्वयं को बीच में स्थापित कर उसे द्विथा विभक्त कर विया । उपर का भाग धुलोक तथा इन्द्र के नीचे का भाग पृथ्वीलोक कहा गया ।

## 5. ते रथः तमुद्रैः पर्वतिः न §2–16–3§

इन्द्र की गति दुर्वार है। उसका रथ समुद्रों तथा पर्वतों के अवरोधों से भी नहीं रूक पाता है। उसके बल का कोई अन्त नहीं है हूँ न ते शवसामन्तः हूँ वह समुद्धा दुर्धी रवं अपराजेय है। ।

उपर्युक्त शिर्धाकों से देवराज इन्द्र की विशेषताओं का बोध होता है। इसके अतिरिक्त भी उसके अनन्त चारित्रिक गुण हैं जिनकी विस्तृत चर्चा यथावसर आगे की जायेगी।

अभी तक इन्द्र के तामान्य एवं विशिष्ट रूपों की प्रामाणिक समीक्षा की गई। अब उन सन्दर्भों को उपन्यस्त किया जा रहा है जिनमें इन्द्र को विशिष्टतम अथवा सर्वदेवमय स्वीकार किया गया है। वस्तृतः इस रूप में इन्द्र स्केशवरबाद का पर्याय बन जाता है।

इदि ११वर्षे धात से औणा दिक मत्वर्धक इन् प्रत्यय करने से इन्द्र शब्द निष्पन्न होता है। इस व्युत्पत्तिनिमित्तक अर्थ के ही कारण आगे चलकर इन्द्र को परमेशवर का पर्योग्य मान लिया गया। 2° यद्यपि स्केशवरवाद १ Монотнетьм १ की यह अवधारणा कभी पवमान सोम<sup>3</sup> पर तो कभी देवमाता अदिति<sup>4</sup> पर भी केन्द्रित हुई दीखती है और कभी-कभी "स्को देवः" के रूप में समस्त देवों को अपना संघटक बना

सिवस्तर द्रष्टट्य : ऋग्वेद द्वितिय-मण्डल १ुउपसंहार १ डॉॅं० सातवलेकर । पृ०−133

<sup>2.</sup> यः इन्दर्ति परमैशवर्यवान् भवति स इन्द्रः परमेशवरः ।

उ. तोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । जनिताऽग्नेः जनिता तूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ।। ऋग्वेद १-१६-५

<sup>4.</sup> अदितियौरिदितिरन्तं रिधंम् अदितिमाता स पिता स पुत्रः । सर्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातम् अदितिजीनित्वम् ।। विश्वेदेवसूकत ।—89—10

<sup>5.</sup> इन्द्रं मित्रं वरूणमिनिमाहुरथो दिव्यः त तुपणो गरूतमान् । एकं सद् विपा बहुधा वदन्ति अगिनं यमं मातरिश्वानमाहुः ।। ऋग्वेद ।-।६४-।४६ त नो बन्धुर्जनिता त विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । यत्र देवा अमृतमानशाना तृतीये धामन्त्रध्यरयन्ते ।। यजुवैद 32-10

लेती है। तथापि तुलनात्मक विवेचन की दृष्टित से देवने पर ज्ञात होता है कि इन्द्र ही परमेशवर के रूप में रूपान्तरित हुआ है।

विशिष्टतम अथवा परमेशवर-कल्प इन्द्र के सन्दर्भ में संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों, वेदाङ्गों तथा अनुक्रमणियों में पुष्कल सामग्री प्रस्तृत की गई है। सबका संकलन एवं ट्याख्यान कर पाना सर्वथा असंभव है। तथापि कुछ प्रमुख सन्दर्भ प्रस्तृत किये जा रहे हैं।

भाग्वेद 10-89-10 में स्पष्टतः इन्द्र को सुलोक, पृथ्वी , अपास् , र्वित आदि सबका स्वामी माना गया है —

> इन्द्रो दिव इन्द्र झी पृथिव्या इन्द्रो अपार्मिद्र इत्पर्वतानाम् । इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्मेधिराणा मिन्द्रः क्षेमे योगे हत्य इन्द्रः ।।

इन्द्र ही समस्त सँसार का माता सर्वं पिता है। उसी का सँस्तवन करना उचित है —

> त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतकृतो बभूविध । अधा त सुम्नमीमहे ।। अपवेद 8-98-।।

इन्द्र ही यज्ञियों १ जिसके निमित्त यज्ञ करणीय हों १ में यज्ञिय है , अच्युतों का भी स्यवन १ च्युत करने वाला १ है , सत्त्वों का केतु १ अगुणी १ तथा चर्षणियों १ तेज स्वियों १ का वृष्ट्यम १ १ १ ष्ट्रेष्ट है ।

> मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां मन्ये त्वा च्यवनमच्युतानाम् । मन्ये त्वा सत्त्वानामिन्द्र केतुं मन्ये त्वा वृष्यं चर्षणीनाम् ।। ऋग्वेद ४-१६-५

परमेशवरस्वरूप इन्द्र ही छुलोक सर्वं पृथ्वी का निर्माता है । अग्वेद 8-36-4 में स्पष्टतः कहा गया है - जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । इसी तथ्य को तृतीय मण्डल के 32 सूक्त में भी व्यक्त किया गया है -

इन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरूणि वृतानि देवा न मिनन्ति विश्वे । दाधार यः पृथिवीं दामुतेमां जजान सूर्यमुष्यं सुदंसाः ।। इन्द्र को महिमा और गरिमा का बोध इस बात से ही हो जाता है कि उत्कृष्ट, निकृष्ट, मध्यम, बैठे हुए, संचरणशील, घर में स्थित अथवा समरागण में युद्धरत - सब के सब अपनी रक्षा तथा अभ्युद्धय के लिये उसका आजाहन करते रहते हैं -

इन्द्रं परे Sवरे मध्यभास इन्द्रं यान्तो Sवसितास इन्द्रम् । इन्द्रं क्षियन्त उत्त युद्धयमाना इन्द्रं नरो वाजयन्तो हवन्ते ।। ऋग्वेद 4-25-8

इन्द्र ने ही अपनी महिमा से सुलोक एवं पृथ्वी को निर्मित किया , सूर्य को पृकाशित किया , समस्त भुवनों को नियमित किया तथा औषधियों को §सोम आदि§ , संजोवनशक्ति से सैवारा ।

इन्द्रो मह्ना रोदती पप्रथच्छव इन्द्रः तूर्यमरोचयत् । इन्द्रे ह विशवा भुवनानि येमिर इन्द्रे तृवानात इन्दवः ।। ऋग्वेद ४-७-६

इन्द्र ही ब्रह्मा है, इन्द्र ही सबसे बड़ा ऋषि १८०८। है तथा गरिमामयी वाणी द्वारा उपस्तृतं महान् देवता है। यदि सेकड़ों छुलोक हो जायें तथा सेकड़ों धरित्रियाँ हो जायें। चाहे तेकड़ों सूर्य ही क्यों न उदित हो जायें – तथापि वे सब वज़धारी इन्द्र की समता नहीं ही कर सकते।

इन्द्रो ब्रह्मेन्द्र अधिरिन्द्रः पुरू पुरूहूतः । महान् महीभिः शबीभिः ।। अग्वेद 8-16-7

यद् दाव इन्द्र ते शर्त शर्त भूमोरूत स्युः । न त्वा वज़िन् ! सहस्त्रं सूर्या अनु न जातमष्ट रोदाही ।। ऋग्वेद ४-।००-५

माग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों में भी इन्द्र का परमैशवर्य निरूपित किया गया है। काण्वसंहिता है। नर-6-3 है में इन्द्र को ही सर्वेदव-वरणीय माना गया है। वरूण, मिन्न अग्निन, बृहरूपति – सब इन्द्र से अभिन्न हैं। इस प्रकार इन्द्र ही विराट पुरुष अथवा परमेशवर है –

त प्रथमा संस्कृतिर्विष्ववारा त प्रथमो वरूणो मित्रोऽगिनः । त प्रथमो बृहस्पतिष्टिचिकित्वांस्तरमा इन्द्राय सुतमाजुहोत ।। कृषणयजुर्वेद की तैति व संहिता में इन्द्र को ही चराचर सम्पूर्ण जगत् का स्वामी, जन-कल्याणकारी तथा केवल ∮रकमात्र∮ इष्ट देव माना गया है -

इन्द्रं वो विश्वतस्प तिं हवामहे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु केवलः ।। तैत्ति ।-6-12-।

सामवेद में इन्द्र को परमेश्वर स्वीकार करते हुए कहा गया है कि हे इन्द्र! तुमसे अधिक श्रेष्ठ १ँउत्तर १ँ और कोई नहीं , और न ही कोई तुमसे अधिक महान् है। सवमुव जैसे तुम हो , वैसा और कोई ४ूद्सरा १ं नहीं है।

न कि इन्द्र ! त्वद्वत्तरं न ज्यायो अस्ति वृत्रहन् । न क्येव यथा त्वस् ।। सामवेद २-१-१०-२०३

त्वमंग् पृश्वाधितो देव शाविष्ठ मर्त्यम् । न त्वदन्यो मह्मवन्नस्ति मर्डितेन्द्र ब्रवीमि ते वयः ।। तामवेद 3-2-5-247

इन्द्र १परमेशवरस्वरूप ही समुत्पन्न अथात् पृत्यक्ष दृष्टिगोचर एवं अगोचर १ सूक्ष्म १ सूष्टित का कर्ता है । वही सबका स्वामी है । समस्त मानवों का समात् वही है । जो इन्द्र की स्तृति करते हैं अथवा नहीं भी करते १ नास्तिक हैं , सन्देहवादी हैं । वह उन दोनों का ही स्वामी है ।

> त्वमी विभे मुताना मिन्द्र त्वममुताना स् । त्वं राजा जनाना स् ।। ।।-2-।0-।356

ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवुः ऋषये ये च तुष्टुवुः ।

ममेद् वर्धस्व मुष्टुतः ।। ।4-1-14-1502 सामवेद ्वाराणसी सं0 1950

अथविद राजाधिराज के रूप में इन्द्र का संस्तवन करता हुआ , अन्ततः समुचे विश्व को उसी का लीलाविलास मान लेता है। एक अद्भुत परमेशवरीय अभिव्यक्ति है इन्द्रविष्यक !

इन्द्रो जयित न परा जयाता अधिराजो राजमु राजयार्तम् ।
 सर्कृत्य ईड्यो वन्यश्चोपसधो नमस्यो भवेह ।।
 त्विमन्द्राधिराजः श्रवस्युस्तवं भूरितभूतिर्जनानाम् ।
 त्वं देवी विशं इमा वि राजायुष्मत् क्षेत्रमजरं ते अस्तु ।। अथर्वं ० 6-69-1-2

अयं लोको जालमासीच्छक्रय महतो महान् । तेनाहमिन्द्र जालेनामूरतमसाभि दधामि सर्वान् ।। अथर्व० ४-४-८

एक अन्य मेंत्र में कहा गया है कि हे इन्द्र । आप अनरणधर्मा , मरणधर्मा प्राणियों से महान् , सर्वव्यापक तथा सर्वशक्तिमान् रूपरमेश्वर रू हैं । आप सूर्य सर्वं वायु आदि से भी प्रवर हैं ।

भूया निन्द्रो नमुराद् भूया निन्द्रा ति मृत्युभ्यः । भूया नरात्या शच्याः 'पृतिस्त्विमिन्द्रा ति ॥ विभू: प्रभूरिति त्वोषास्मेटे वयमः '॥ – अथर्वं० ।3-4-5-46-47

\*गवेद तथा अथवेदिद में तो एक पूरा का पूरा सूक्त "विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः अर्थात् इन्द्र सबसे महान् ११ १६०० है" वाक्य से समाप्त होता है। इस सन्दर्भ में इन्द्रविष्यक जो निष्कर्ष डाँ० जयदत्त उप्रेती ने प्रस्तुत किया है, वह सर्वथा युक्तियुक्त तथा उद्भृत करने योग्य है — इसप्रकार ब्रह्माण्ड में ब्रह्म, देह में जीवगत्मा, मन तथा वाणी, सौरमण्डल में सूर्य, विद्युत् और वायु तथा लोक में राजा या राष्ट्राधिपति — ये सब इन्द्र के ही भिन्न-भिन्न श्रेष्ठ रूप हैं जो अग्वेद की ही भांति अथवेदद में भी समानरूप से समुप्रवर्णित एवं संस्तृत हैं।"

- डॉ० जयदत्त उपेती १वेद में इन्द्र , पृ० 1858

ब्राह्मणों , आरण्यकों , उपनिषदों तथा निरूक्तादि वेदाङ्गीं एवं अनुक्रमणियों में भी इन्द्रविषयक विविधास्तरीय पृशास्तियों का भण्डार भरा पड़ा है । विद्रात्प्रवर डाँ० उप्रेती ने दो स्वतंत्र अध्यायों में उन सन्दर्भों की बृहत् समीक्षा की है ।

बृहद्देवता में तो "गागर में सागर" की उक्ति चरितार्थ करते हुए, संखेप में कह दिया गया है कि शौर्य-पराक्रम की सारी कृतियाँ देवाधिदेव इन्द्र की ही है १ किसी और की नहीं।

> रसदानं तु कर्मास्य वृत्रस्य च निबर्हणम् । स्तुतेः प्रभुत्वं सर्वस्य बनस्य निखिना कृतिः 1।

विस्तारभय से यह प्रसंग अब यहाँ स्थिगित किया जातक है। परन्तु उपर्युक्त व्याख्यानों से वैदिक संहिताओं में तथा विशेषतः ग्राग्वेद में इन्द्र के सामान्य है Poly-Theesm है विशिष्ट है Kathenotheism है तथा विशिष्टतम अथवा अद्भैत है Mono Theesm है स्वरूपों का हमें ज्ञान हो जाता है।

## वेदमंत्रों में उल्लिखित प्रमुख इन्द्र-पर्याय

पर्यायों से किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषताओं का बोध होता
है । उदाहरणार्थ भूमर के ही लिये पृयुक्त भूमर हुभूमन् रौति गास्ति इति भूमरः हु
मधुकर हुमधुनि करोतीति मधुकरः हु मधुम हुमधु पाति रधतीति पिबतीति वा मधुपः हु
रोदर हुरकारः उदरे यस्य स रोदरः हु षट्पद अदि हुषद् पदानि सस्य सः षट्पदः हु शब्द
उसके पृण्यी , कर्मयोगी , विलासी तथा असमंजस व्यक्तित्व की ओर सकति करते हैं ।
संसार की समस्त भाषाओं में इस दृष्टि से संस्कृत सर्वाधिक समृद्ध है । यौगिक भाषा
होने के कारण इसमें एक ही वस्तु के सैकड़ों प्रायिों हुअभिधानों हु की सम्भावना विद्यमान

यद्मपि परवर्ती युग में लिखे गये कोषगुन्थों में भी इन्द्र के अनेक पर्याय दिये गये हैं जिनमें कि वैदिक इन्द्राभिधानों को भी समेट लिया गया है। इन पर्यायों से , कभी-कभी इन्द्र से जुड़े समूचे रहस्यमय उपाख्यान (Eprodus ) का हो बोध हो जाता है। तथापि प्रस्तुत सन्दर्भ में हम सर्वप्रथम वेदमंत्रों में प्रयुक्त इन्द्र के पर्यायों को प्रस्तुत करेंगे।

अरवेद के प्रमुख इन्द्रसूक्तों में निम्नलिखित इन्द्रपर्याणों का प्रणोग परिलक्षित होता है -

े आ दित्यः  $^{1}$ , स्तनियत्नुः  $^{2}$ , अशिनः  $^{3}$ , पुरुतमः, वाम्णानीशानः  $^{4}$ , सुतपावन्  $^{5}$ , सुऋतुः , गिर्वणः  $^{6}$ , प्रयेतस्  $^{7}$ , शतकृतुः , अक्षितो तिः  $^{8}$  , ईशानः  $^{9}$ 

अथ यः स इन्द्रोऽसौ स आ दित्यः । शतपथ० 8-5-3-2

<sup>2.</sup> स्तनयिलुरिन्द्रः कतमः स्तनयित्नुरित्यशनिरिति । शत० ।।-6-3-9

<sup>3.</sup> यदर्शनिरिन्द्रः । कौषी० ब्रा० 6-9

<sup>4.</sup> श्रेष्ठजनों का स्वामी ,5. अभिष्ठत सोमरस को धीने वाला , 6. स्तुतियों का सेवन करने वाला , 7. पृक्षट ज्ञानवाला , 8. निरन्तर रक्षा करने वाला ।

भीमः , तंज्ञन्दनः , एकवीरः , इष्टुहरतः , वशी , जिष्णुः, धृष्णुः , दुशच्यवनः , तंशुष्टिज्ञित् , उग्थन्वा , बाहुशर्थी , अभित्रहा , रक्षोहा , राद्रिरः , प्रविरः , तहरवान् , जैतः गोत्रमिद् , गोविद् , अभिवोरः , शतमन्युः , धृतनाधार्, अयुध्यः । ।

चित्रभानुः १ विशेषा तेजस्वी १ तूतुजानः <sup>2</sup> १ त्वरा करने वाला १ सुरूपकृ**त्नुः** , विषिचित् , यज्ञश्रीः , नृमादनः , मन्दयत्सरवः <sup>3</sup> । वज़ी, हिरण्ययः १ स्वणाभूषणयुक्त १ सत्रादावन् १ सतत दानशील १ अपृतिष्कृतः <sup>4</sup> १ अपराजित १

मन्दिन् १ूँआनंदित१ तृविद्युम्नः १ूँ विभेषा तेजस्वी १ वरुपतिः <sup>5</sup> । वृष्टिणः , आश्वत्कर्णः १ूँभक्तों की प्रार्थना सुनने वाला१ हवनश्वतः १ूँगुहार सुनने वाला१ कौ भाकिः, मन्दसानः वृद्धायुः <sup>6</sup> ।

वृषणः १६ बलवान् १ तुवीमधः १ प्रमृत धन वाला १ शवीवः १ १ सामर्थ्यशाली १ अनामृणः १ अपराजेय १ सर्वेतेनः १ १ समस्त सेना का नायक १

अष्टवदुरः १अष्टवाँ को देने वाला १ गोदुरः , यवदुरः , वहुनः इनः , शिक्षानर १दानियाँ का नेता १ पुरूकृत् , धुमत्तमः , प्रदिवः <sup>10</sup> १परम तेजस्वी १ मुध्मः १योद्धा १ श्रवस्युः १यश का इच्छुक १ सोपपावन् १सोमयायो १ वन्दनश्चृत् <sup>11</sup> १स्तृतियाँ को सुनने वाला १

भगवेद . 10-103

<sup>2.</sup> वही , 1-3

<sup>3.</sup> वही , 1-4

<sup>4.</sup> वही , 1-7

<sup>5.</sup> वही , 1-9

<sup>6.</sup> वही , I-10

<sup>7.</sup> वही , I-II

<sup>8.</sup> वही , 1-29

<sup>9。</sup> वही , 1-33

<sup>10.</sup> वही , 1-53

भुवंणिः १भरणपोषण करने वाला१ तुर्वणिः । १शत्रुतंहारक१ शविष्ठः, मन्दानः ' १ुआनिदित्र १

अमितऋतुः ≬अपार बलवाला≬ खजँकरः ॐसँग्राम करने वाला ﴿ अकल्पः ﴿अप्रतिमः﴿ पुरन्दरः १्राष्ट्रनगरों को तोड़ने वाला १ नपति: 3

> भूरिकिमा 🎖 पृभृत उत्तम कर्म वाला 🎖 सत्यशुष्टमः <sup>4</sup> 🖇 सत्य बल वाला 🖇 हरिवः<sup>5</sup> {अव**ों** वाला {

गूर्तः १ॅउधमी १ सुरम्यः १उत्तम गति वाला१ रघेषठाः, योधीथान् ,वृष्णवान्, स्वधावान्, सूरिः १ँज्ञानी १ इनः १ूस्वामी १ पूर्पतिः १ूराष्ट्रस्क १ शुष्टिमन्<sup>6</sup> ।

राजेन्द्रः , सत्पतिः , तरूत्रः ≬तारने वाला≬ वसवानः ≬आश्रयदाता∛ सहोदाः १ूंबलपृदाता१ अनव्दः , धुनिः १ूक्पाने वाला१ अवृकतमः १ूकपटवहिनि १ू नराँ नुपाता<sup>7</sup> हुपूजारक्षक हू

अहिहन् , पुरूकृत् , सुप्राच्यः , उक्थ्यः १ुप्रांता-योग्य१ सुप्रवाचनः <sup>8</sup> १प्रांसनीय१

विश्वजित्, धनजित् , स्वजित् , सत्राजित् , नृजित् , उर्वराजित् हूपृथ्वी जीतने वाला 🎖 अण्वजात् , गो जात् , अब्जित् 🖇 जल को जीतने वाला 🖇 अभिम्ः , अभिमंगः, तुविज़िः , यहन्ः , दुष्टरीतुः १ूदुः तरीतुः , शतुओं के लिये अयोध्य१ सत्रासाह्ः , जनभक्षः १मनुष्यो का हित करने वाला १ जनैंसहः , च्यवनः , वृतञ्चयः १घोरने ऋले शतुओं का विनाशक≬ सहुरिः १्तेजरुवी ≬ अनानुदः १अपृतिम दानी १ गम्भीरः , ऋष्वः १महान् असम्बद्धांच्यः १असाधारणं कुशलं रध्वोदः १समृद्धि—पेरक१ १नथनः १शस्त्रसंहारक१

वी डितः १्रह**ा**ड्ग १ पृथुः , सुयज्ञः <sup>9</sup> ।

<sup>1.</sup> भगवेद , 1-56

<sup>2.</sup> वही , 1-80

<sup>3.</sup> वही , 1-102

<sup>4.</sup> वही , 1-103

<sup>5.</sup> वही , 1-167

<sup>7.</sup> वही . !-!94

<sup>8.</sup> ਰਵੀਂ 2-13

तृतिशुष्टमः , तृपत् १ूत्वित करने वाला १ त्विषीमान् । ११ तैजस्दी १ महाबातः १ महान् वृत वाले १ मधावान् १ शश्चिष्टिसंक १ धायुः १ रेशवर्ष को धारण करने वाला १ दिवधाः १ धुलोक-व्यापी १ सत्यशुष्टमः , गोदाः २ १ ज्ञानदाता १

विष्रतमः पुरोभूः , गोपाः १विद्या का रक्षक१ विविद्वान् १उत्तम विद्वान्१ दम्नाः ११व्यवनाः ११व्यवनः ११व्यवनः ११व्यवनः ११व्यवनः ११व्यवनः ११व्यवनः १

उपर्युक्त तमस्त विशेषण पृथम से तृतीय मण्डल तक के इन्द्रस्कतों के आधार
पर एकत्र किये गये हैं। इन विशेषणों की अर्थदृष्ट्या सारगर्भिता देखकर सचमुच आइचर्य
होता है। इनके आधार पर देवराज इन्द्र के व्यक्तित्व तथा उसके विस्थणवह
लोकोपकारी कृत्यों तथा संतुक्षहारक रणाभियानों के सन्दर्भ में बड़ी सरलता से समीधात्मक
विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्वेद का मात्र एक मण्डल क्ष्रस्तमक पवमान-सूकतां
का है, अन्यथा प्रायः सभी मण्डलों में सर्वाधिक मंत्र इन्द्रविष्यक ही हैं। यदि अन्य
मण्डलों के भी इन्द्रविशेषणों का संकलन किया जाय तो यह संख्या विपुल होगी।

विद्वतपुवर डाँ० जयदेव उप्रेती जी ने बृहद्देवता के हवाले से इन्द्र के 26 नामोँ का उल्लेख किया है<sup>4</sup>, जो इस प्रकार हैं -

वायुः, वरूणः, रूद्रः, इन्द्रः, पर्जन्यः, बृहरपतिः, बृह्मणरपतिः, क्षेत्रस्यपतिः, स्वानः, वास्तोष्पतिः, वाचरपतिः, अदितेर्यमः, मित्रः, विश्वकर्मा, सरस्वान्, वेनः, मन्युः असुनीतिः, अपां नपात्, दिधकाः, धाता, ताक्ष्यः पुरुष्टाः मृत्युः । — द्रष्ट्यः शौनकपृणीत बृहद्देवता अ० २ श्लोक ३२-६०

इन्द्रपर्यायों का यह अन्तिम स्वरूप नहीं है क्यों कि ये हंडाएँ कुछ प्रमुख इन्द्रस्वतों से ही संकलित की गई हैं। फिर भी इनकी संख्या ्रेंब्ह्द्देवतोक्त संज्ञाओं को छोड़कर्र् 244 आती हैं।

<sup>1.</sup> भ्रग्वेद , 2-22

<sup>2.</sup> वही ,, 3-30

<sup>3.</sup> वही , 3-31

<sup>4.</sup> डॉ० उपेती द्वारा प्रतृत पर्यायों की संख्या 24 होती है । वस्तृतः उन्होंने "अदिति का यमः एक नाम माना है , जबकि "अदितिः यमः" पृथक् दो नाम होना चा हिये । इसीपकार आदित्य का उल्लेख भी छूट गथा है । ार्वे त्यां, अदिति तथा यम को गणना से इन्द्र के 26 नाम संगत बन जाते हैं।

इन पर्यायों में कुछ तो इन्द्र के योद्धा-स्वरंप को , बुहं परमेशवर-स्वरंग को , कुछ लोकोपकारी-स्वरंप को , कुछ उसके शारीरिक सौषठव को तथा बुह उसके गरिमामय वैयक्तिक गुणों को उदभासित करते हैं।

इन्हों वैदिक इन्द्राभिधानों के आधार पर परवर्ती कोषगुन्थों। में इन्द्र के विविध नामों तथा उसके पारिवारिक परिवेश का सांगोपांग परिचय दिया गणा। यदि समस्त कोषगुंथों का संकलन किया जाय तो यह प्रसंग अत्यन्त लम्बा तथा उद्वेजक भी हो सकता है। अतस्व विषय की अपेक्षा स्वं औ चित्य को दृष्टि में रखकर सर्विष्ठिठ कोषगुंथ अमरकोष के ही आधार पर, इन्द्र के लौ किक अभिधानों की चर्चा की जा रही है। अमरकोष 35 इन्द्रपर्यायों का उल्लेख करता है –

इन्द्रो महत्वान् मधवा बिडोजाः पावशासनः । वृद्धश्रवाः सुनासीरः पुरुट्दाः पुरन्दरः ।। जिम्पुर्लेखमाः शकः शतमन्युर्दिवस्पतिः । सुत्रामा गोत्रभिद्वजी वासवो वृत्रहा वृद्धाः ।। वास्तोष्पतिः सुरपतिर्बलारातिः शवीपतिः । जम्भमेदी हरिहयः स्वाराणनमृचिसूदनः ।। संकृन्दनो दुश्च्यवनस्तुराषाणमेधवाहनः । आखण्डलः सहस्त्राक्ष अभुधास्त्रस्य तु पृया ।। पुलोमजा शवीन्द्राणी नगरी त्वमरावती । हय उच्चेश्रवा सूतो मातलिर्नन्दनं वनम् ।। स्यात्पासादो वैजयन्तो जयन्तः पाकशासनिः । स्रात्पासादो वैजयन्तो जयन्तः पाकशासनिः । स्रात्पासादो विमानो ६ स्त्री नारदाद्धाः सुर्वयः । स्यात्सुधमा देवसभा पीयूष्यममुतं सुधा ।।

<sup>1.</sup> अमरकोष, ह्लांयुधकोष, वैजयन्त्रीकोष, विश्वकोष, मेदिनीकोष, त्रिकाण्ड्योष, शाश्वतकोष आदि ।

उपर्युक्त शलोकों में प्रस्तुत इन्द्र के विस्तृत पारिवारिक परिवेष की व्याख्या अगले अध्याय में १पौराणिक इन्द्रोपाख्यान१ को जायेगी । परन्तु अमरकोषाकार द्वारा प्रस्तुत पैतीस इन्द्रपर्यायों के सन्दर्भमें इतना बता देना अपासंगिक न होगा कि अधिकांश नाम वही हैं जो वेद-मंत्रों में आये हैं । कुछ ही पर्याय ऐसे हैं जो इन्द्र के पौराणिक व्यक्तित्व से सीधे जुड़े हैं जैसे सहस्त्राक्षः १अहल्यासन्दर्भ से सम्बद्ध शाचीपतिः , आखण्डनः, पाकशासनः आदि ।

## वैदिक इन्द्र का स्वरूप सर्वं चारित्रिक-वैन्निष्ट्य

वैदिक इन्द्र का स्वरूप, इन्द्रसम्बन्धी वेदसुकतों से ही जाना जा सकता है।
पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किये गये इन्द्र के वैदिक सर्व लौकिक अभिधानों से ही उसका
व्यक्तित्व सांगोपांग रूप से स्पष्ट हो जाता है। सामान्य, विद्याष्ट्र एवं विद्याष्ट्रतम
देवता के रूप में भी इन्द्र का परिचयसूत्र प्रस्तुत करते नमय, वेदमेंत्रों के आधार पर उसकी
सारी चारित्रिक विशेषताओं को सप्रमाण विवेचित किया गया है। तथापि पिष्टपेषण
का परिहार करते हुए, कुछ नवीन शीषिकों के अन्तर्गत इन्द्र के स्वरूप की, नई दृष्टित से
समीक्षा की जा रही है।

#### ।. वर्षा का देवता

समूचे वैदिक-वाइन्मय में इन्द्र को मुख्यतः वर्षा का देवता स्वीकार किया गया है। वृत्र एवं इन्द्र का संघर्ष भी , प्राकृतिक संदर्भ में , वर्षा से ही सम्बद्ध है। इस विषय में कुछ महत्त्वपूर्ण समीक्षार आगे प्रस्तृत की जायेंगी। वृत्र का अर्थ है — आवरण हैवृणो ति आच्छादयतीति वृत्रः है मेध सूर्य को आच्छादित कर लेने के कारण वृत्र कहा जाता है। । इन्द्र उसी मेध को छिन्न-भिन्न करके वर्षा करता है, सप्त-सिन्धुओं को प्रवाहित कर देता है। वर्षा की इस प्रकृया में मेधों के परस्पर संधर्षण से विद्युत् और गर्जना भी पैदा होती है

<sup>ा.</sup> अहन् हतवान् । 'वृत्रं मेधं वृत्रनामानमसुरं वा । वृत्रतरम् वर्ततेर्गत्यर्थस्येदं रूपम्हरूकन्दस्वामी, . ЖО ।−32−5 हैं

वृत्रस्य वृत्रनाम्नो≤ सुरस्य ा... अथवा वृत्रो मेघः । तस्य शरीरमध्ये आपो निधीयन्ते ∛स्कन्दस्वामी, ऋ० 1-32-10≬

भाष्यकार स्कन्दस्वामी ऋग्वेद ।-6-। की ट्याख्या करते हुए इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हैं -

यद्वा आदित्यरमयो रोचन्त रोचना दिवि । ते आदित्यरमयः
प्रावृडारम्मे रसादातारः । ते रसानपकर्षयन्तः उद्योजयंतीन्द्रं वृष्टिटकर्मणि ।
भग्वेद ।-।।-५ की व्याख्या में स्कन्दस्वामी पुनः लिखते हैं -

यावद्वि किञ्चित्कर्मास्य साधारणं तद् वृष्ट्यायत्तस् । वृष्टिश्चेन्द्रायताः । अतौ वृष्टिद्वारेण सर्वस्य कर्मणो धारयिता इन्द्रः ।

आचार्य सायण भी वृत्र अथवा अहि की समकक्षता मेघ के ही साथ मानते हुए कहते हैं। —

यः अहिं मेघं हत्वा मेघहननं कृत्वा सप्त सर्पणक्षीलाः तिन्धुन् स्मन्दनक्षीलाः अपः अरिणात् । यद्गा सप्त गंगायमुनादा मुख्या नदीररिणात् ।

इन्द्र द्वारा वर्षा करने के सन्दर्भ प्रायः प्रत्येक इन्द्रसूक्त में भरे पड़े हैं। परन्तु कुछ महत्त्वपूर्ण आंग ही यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं –

> इन्द्रो दीर्घाय वक्षत आ तूर्य रोहयद् दिवि । वि गोभिरद्रिमैरयत् ।। म्न०।-७-३ त नो वृद्यन्नमुं वर्षं तन्नादावन्नपा वृधि । अस्मभ्यमप्रतिष्कृतः ।। म्न० ।-७-६

अथां इ इन्द्र ने ही दीर्घ प्रकाश के लिये सूर्य को घुलोक में स्थापित किया और उसी ने किरणों से श्रेगोभिः श्रेमेघ को श्रिद्धिंश बरसने के लिये प्रेरित किया।

हे इन्द्र ! इस डरावने बादल को १अमुँ वहँ १ बरसा कर १वृष्यन् १ हमारी दृष्टिट से दूर करो १अगावृधि

> नदं न भिन्नम्मुया शयानं मनो रूहाणा अति यन्त्यापः । माधिचद् वृत्रो महिना पर्यतिषठत् तासामहिः पत्सुतः शीर्षभूव ।। १ूंश्वरवेद ।-32-8

<sup>ा. &</sup>quot;यो हत्वा ८ हिमरिणात्सप्त सिन्धुन्" र्ऋग्वेद २-।२-३ र्वा भाष्य ।

मारे गये वृत्र के शरीर को लाँध कर , बादू से तट की तोड़ कर बहने वाते नद के समान ननोहर जलधाराएँ वहने लगीं। उन जलधाराद्वीं हो वृत्र ्रेमेध ू ने ही अपने पृभाव से रूमहिना ू रोक रखा था।

विजेण हत्वा निरमः ससर्ज र्श्वा०।-१० ३-२१ इन्द्र ने वज़ ते वृत्र का वध करके जनराशियों को मुक्त कर दिया ।

स्तम्मीद्ध **धा** त धरूणं प्रधायहभुवाजाय द्रविणं नरो गोः १्वाचि ।—121—2१ उस इन्द्र ने ही धुलोक को थाम रखा है और उसी ने १वाजाय१ अन्नसमृद्धि के लिये १द्रविणं धरूणं प्रधायत्≬ प्रवहणातील जल को बरसाया है।

उपर्युक्त उद्धरणों से इन्द्र का वर्षाकारक होना सर्वथा सिद्ध है । वेदमंत्रों में पृथुक्त अनेक विशेषण इन्द्र के वर्षाकारी-व्यक्तित्व को ही सूचित करते हैं जैसे स्तनयित्नुः । १ गरजने वाला १ अश्वानः १ विज्ञापात १ वृष्णायमाणः १ वर्षा करता हुआ १ अपानेता १ जनों का स्वामी १ वृष्णाः १ वर्षाकारक १ अब्जित् । १ वृष्णाः । विजेता १

इतना ही नहीं, वेदमैत्रों में अनेक बार इन्द्र को विद्युत् पर्जन्य तथा पुरुरवा भी कहा गया है। इन शब्दों की, इन्द्र के सन्दर्भ में, सार्थकता सिद्ध करते हुए बृहद्देवताकार आचार्य शीनक लिखते हैं –

इन्द्र महतों के साथ , विशाल गर्जना करता हुआ जो इरा हुमध्यमाला है का विदारण करता है इसी लिये उसे विद्युत् कहते हैं ।

इरा हणाति यत्काले मरू दि<u>भः</u> सहितोऽम्बरे । रवेण महता युक्तस्तेनेन्द्रमुख्योऽ ब्रुवन् ।।

– बृहद्देवता 2−36

इन्द्र स्वयं उत्पन्न होता है तथा वर्षा द्वारा लोगों को तृप्त करता है दूसरों को भी उत्पन्न (पर-जन्य) करता है - इसी लिये वह पर्जन्य कहा जाता है

<sup>।.</sup> इन पर्यायों का मूलसन्दर्भ इन्द्रपर्याय के सन्दर्भ में पीछे दिया जा युका है।

तर्पयत्येष यल्लोकाञ्जन्यो जनहितश्च यः । परो जेता जनयिता यद्वागनेयस्ततो जगौ ।।

- वृहद्देवता २-३८

इन्द्र वर्षा करते समय पुरू अर्थात् महान् गर्जना १्रवस् १ करता है , ≥सो लिखे उसे पुरुरवा कहा जाता है ।

> रूदन्योमन्युद्यं याति कृन्तत्राद् विस्टजन्नपः । पुरुरवसमाहैनं स्ववाक्येनोरूवासिनी ।।

> > - वृहद्देवता २-५१

डॉ० गयाचरणतिपाठी जी ने अपने शोधपुबन्ध में "इन्द्र-वृत्र-वर्षा" की तिकोणीय समस्या का आधुनिक वेदमम्ब विचारकों की दृष्टि से रोचक समाधान प्रसृत करते हुए , वेदों में स्वामी दयानन्द को इतिहासविरोधी दृष्टि का समुचित विरोध किया है , जो सर्वथा उचित ही प्रतीत होता है । वेदों में इन्द्र द्वारा शंबर से दिवोदास की रक्षा , अष्टियों को नदी पार कराना , कुत्स , अतिथिग्व तथा अंगिरा की भरपूर सहायता की पदे-पदे चर्चा आई है । असुरों का वध करने के अनन्तर देव- पित्नयों तथा अष्टियों द्वारा उसके हार्दिक अभिनन्दन का भी विवरण वेदमंत्रों में मिलता है । इन आख्यानों की ऐतिहासिकता का अपलाप भला कैसे किया जा सकता है १

इन्द्र द्वारा वृत्रवध करके वर्षा करने के सन्दर्भ में भी डाँ० त्रिपाठी ने महर्षि अरविन्द , बी० जी० रेले , परमिश्व अय्यर, बाल गंगाधर तिलक तथा डाँ० वासुदेव शरण अग्रवाल के मतों का सार-संक्षेप प्रस्तुत किया है जिसका अपे धित ग़ाह्य आँ। "इन्द्र-वृत्र-संघर्ष" शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जायेगा ।

अगिन शब्द से सीधा-सादा आग का अर्थ न लेकर "अंगु गतिपूजनयोः" अथवा अग-अगि आदि गत्यर्थक धातुओं से इस शब्द को तिद्ध करके इससे परमेश्वररूपी खींचातानी का अर्थ क्यों लिया जाय ?"

<sup>-</sup>डाॅं0 गयाचरणं त्रिपाठी १ॅवैदिक देवता० पृ०-1478

<sup>2.</sup> तिवस्तर द्रष्टिच्य, अग्वेद ।-5।

# 2. पणियों का विनाम एवं अप्तर-संहार

यद्यपि पणियों के साथ इन्द्र का संघाध विश्वाद रूप से "सरमापाण-संवादस्वत" में प्रकट हुआ है। परन्तु पणियों के सन्दर्भ अन्यान्य मंत्रों में भी आये हैं। पणियों ने गोसम्पदा को पर्वत-कन्दराओं में छिपा रखा था। देवश्वानी मरमा को इन्द्र ने पणियों के दुर्गों का पता लगाने के लिये नियुक्त किया। सरमा ने पणि नामक अहुरों के गुण्त दुर्गों का पता तो लगा तिया परन्तु इस गुण्तचरी में वह एकड़ी गई। पणियों ने उसे बहुत मारा और वह मुँह से खून उगलती इन्द्र के पास लौट आई। परन्तु महाबली इन्द्र उसी रक्तथारा के सहारे पणियों के दुर्ग तबला पहुँचा और उनके गुण्त दुर्गों का विनाश कर, गायों को सकुशल वापस लौटा लाया। पणि एवं इन्द्र के संघाध का यह संधिण्त कथानक है।

श्चित ।-6-5 में कहा गया है कि हे इन्द्र ! अत्यन्त सामर्थिवान् शतुओं का भी विनाश करने वाले तथा धन दोने वाले इन वीर मरूतों की सहायता से शतुओं द्वारा गुफा १ुंगुहा चित्र अथवा गुप्त जगह में रखी हुई गायों को तूपा सका १ुंभनु अविन्दः १

> वीड्ड चिदारूज**लु भिर्गु**हा चिदिन्द्र दहिन्भिः । अविन्द उ*स्त्रि*या अनु ।।

म्रावेद 3-3। के मधि कुशिक रेषीरिथ तथा देवता इन्द्र है। इस सूक्त में भी पणियों से सम्बद्ध कथानक आया है। इस सूक्त में इन्द्र-पणिसंधर्ष का एक साँगोपाँग रूप देखेंने को मिलता है।

वस्तृतः गायें महिष्यं अंगिरा की थीं जिन्हें पणियों ने अपहृत कर लिया था । महिष्यं अंगिरा ने महाबली इन्द्र से सहायता की याचना की ।

र्धिशाली सप्तर्षियों ने पर्वतों में रखी गई उन गायों को देख लिया तथा यह सूचना इन्द्रं को दी । इन्द्रं ने सरमा को मार्ग का पता लगाने के लिये भेजा । सरमा

वीलौ सतीरिम धीरा अतृन्दन् प्राचा हिन्वन् मनसा सप्त विष्राः ।
 विश्वामविन्दन् पथ्यामृतस्य प्रजानिनता नमसा विवेश ।।5

<sup>-</sup> ऋग्वेद ३ ३१ ५.

ने पर्वत के दूटे भाग १ कन्दरा में धुसने का मार्ग १ को जान लिया त' ब इन्द्र ने सबसे पहले १ कन्दरा में प्रवेश करने हेतु १ एक सीधा और बड़ा रास्ता बनाया । उत्तम पैरों वाली सरमा इन्द्र को आगे ले गई । इन्द्र ने रैंगाती ६६ गा तें कर शब्द भुमकर पान लिया कि सचमुच गार्थ छड़ी हैं। ।

सब कुछ जान लेने के बाद हो इन्द्र ने महतों की स्टायता है प्रक्रियों पर चढ़ाई की और उन्हें छिन्न-भिन्न कर गायों को मुक्त कर दिया । उनके इत महान् उपकार के लिये अंगिरा ने उनकी पूजा की ।<sup>2</sup>°

अपनी गायों को तामने देखकर महर्षि अंगिरा प्रतन्न हो उठे। गायों की हर्षियुक्त गर्जना ते दुलोक एवं पृथ्वोलोक पूरित हो उठे। इन्द्र के प्रति तबकी र्मिम्तत अधियों की र्मिन्द्र निष्ठा दृद् हो उठी तथा गायों की रक्षा का भार अब अधियों ने बोरों पर रख दिया। 3.

ये पणि कौन थे १ अनेक आधुनिक विद्वानों ने इन्हें पिष्यमी भारत र्षृप्राचीन सप्तिस्थव-प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति-विशेष के रूप में पहचानने का यतन किया है। संभवतः ये लोग व्यापारीवर्ग के थे। पणियों का पणनकर्म अग्वेद के एक मंत्र से भी प्रमाणित होता है जिसमें मंत्रद्रष्टा अधि इन्द्र से कहता है कि मेरे साथ पणियों रूबनियों है जैसा व्यवहार मत करना। 40

<sup>।</sup> विदद् यदी तरमा रूग्णमद्रेमीहि पाथः पूर्व्या तथ्यकः । अगं नयत् सुपद्यक्षराणामच्छा रवं पृथमा जानती गात् ।।ऋज्वेद ३.३१.६.

<sup>2.</sup> अगच्छद् विपृत्तमः सरवीयन्नसूदयत् सुकृते गर्भमद्रिः । सप्तान मर्यो युविभिर्मखस्यन्नथाभवदिङ्गरुराः सद्यो अर्चन् ।।

उ. सम्पश्यमाना अमदन्निभ हवं पयः प्रनास्य रेतसो दुधानाः । वि रोदसी अतपद् घोष एषां जाते निःष्ठामदधुर्गोषु वीरान् ।।

<sup>-</sup> भ्रावेद ।-31-7,10

<sup>4.</sup> चोष्क्यमाण इन्द्र भूरि वामं मा पणिभूरसमदिधि पृतृद्ध ।।
- श्रग्वेद ।-33-3

उपर्युक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पणि लोग व्यापार करने के साथ ही साथ पण १ बाजी लगाना १ अर्थात् सट्टेबाजी तथा जुआ खेलने में भी निष्टुं थे। वे सोने १ कार्षापण १ तथा ताँब के १ पण १ सिक्कों का उपयोग भी व्यापार में करते रहे होंगे। बाजार में आना-जाना, सौदा १ पण्य १ खरीदना और बेचना उनका खानदानी काम रहा होगा। ऐसे वातावरण में १ सट्टेबाजी तथा जुआ १ यदि पणियों में चीरी की भी आदत रही हो तो आश्चर्य ही क्या १

सरमापणि—संवादसूकत अत्यन्त प्राचीन होता हुआ भी आश्चर्यजनक रूप से आज के युग हे मेल खाता है। सरमा देवताओं की कुतिया का नाम है जिसे इन्द्र गुण्तचरी के काम में नियुक्त करता है। इस सन्दर्भ में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि कुतों की ध्राणमाकित अत्यन्त तीव होती है। आज भी पुलिस के कुते चोर के वस्त्रों की गन्ध के ही सहाहे उनका पता लगा लेते हैं। सरमा ने भी इसीप्रकार पणियों का पता लगा लिया।

पणियों ने पहले तो सरमा को अपनी ओर मिलाने का यत्न किया । परन्तु इन् के पृति सुदृद्ध निष्ठा वाली सरमा को जब वे फोड़ नहीं सके तब उन्होंने उसको बुरी तरह पीटा । पणियों के साथ सरमा का संवाद अत्यन्त रोचक साथ ही साथ कूटनी तिक महत्त्व का है।

<sup>।</sup> कार्षापणः कार्षिकः स्यात् कार्षिकं तामिकं पणः । अमर० वैश्वयवर्गः। भरण्यं भरणं मृत्यं निर्वेशः पण इत्यपि । अमर० शूद्रवर्गः। यूतो ≤ स्त्रियामधवती केतवं पण इत्यपि । पणो ≤ सेषु | - : - - - - - - - - - - - - - - - अमर० शूद्रवर्गः।

#### सरमा-पणि-संवाद:

- पणि तरमा ! किस इच्छा से हमारे पास आई हो १ रात तृमने कैसे बिताई १ किस तरह तुमने नदी का जल पार किया १ १ कथं रसायाः पयां सि अतरः 🕻 । । ।
- सरमा पणियों ! इन्द्र की दूती मैं उन्हों की इच्छा से आई हूँ ! तुमने जो महान् गोधन चुरा रखा है , उसे पाने की मेरी इच्छा है । नदी का जल लाँधने मैं पहले तो मैं डरी , परन्तु इन्द्र के भय के ही कारण उस नदीजल ने मेरी रक्षा की । इसप्रकार मैं नदी पार कर आई श्रेतथा रसायाः प्यांति अतरम् । 12
- पणि सरमा ! १ इन्द्रः की हे १ १ तम्हारा इन्द्र कैसा है १ १ का दृशीका ११ उसकी दृष्टि अथवा सेना कैसी है १ १ मित्रं आ गच्छात् । एनं दधाम वह मित्र वनकर आये , हम उसे १ स्वामी रूप में १ धारण करें १ अथ नः गवां गोपतिः भवाति। वह हमारी गायों का मालिक बन कर रहे ।।3
- सरमा १अहं तं दभ्यं न वेद१ में इन्द्र को नश्वर नहीं मानती १सः दभत्१ वह शतुविनाशक है .....ेप णियों ! निश्चय ही वह तुम्हें भी मार कर सुला देगा १इन्द्रेण हताः शयध्वे१ ।।५
- पणि भाग्यवती तरमा ! जो तुम इन गायों की इच्छा करती हो १इमाः या गावः .

  रेच्छः रनाः ते कः अयुध्वी अवतृजात् १ इन्हें भला बिना युद्ध के कौन ले जा
  सकता है १ और हमारे पात भी तीक्षण आयुध है १उत अस्मार्क तिग्मा आयुधाः
  सन्ति । 15
- तरमा पणियों ! तुम्हारे वचन तैनिकों जैते नहीं हैं । तुम सब पापी हो , अतः
  तुम्हारी शारीर शारतन्थान के योग्य नहीं है तन्वः अनिषट्याः पापीः तन्तुहुँ...
  बृहस्पति तुम्हारा भला न करे ।।6
- पणि तरमा ! हमारा कोषा पर्वतों ते सुरक्षित है ईअयं निधिः अद्भिष्टनः ई ये कोषा गायों , अववों तथा अन्य धनों ते पूर्ण हैं । रक्षा कार्य में निपुण पणि लोग इस कोषा की रक्षा में तत्पर हैं ईसुगोपाः ये पण्यः तं रक्षान्ति हें तू व्यर्थ ही गायों वे रंभाने ते शब्दायमान इस स्थान में आई है ई रेकु पदं अलबं आ जगन्थ है ।।7

- सरमा पणियों ! सोमपान से प्रमत्त , नवग्व अर्थात् नौ मार्गो॰ से गति करने वाले अंगिरा तथा अयास्य ऋषि यहाँ आयेंगे और इन सब गार्थों को आगे करने ले जायेंगे । उस समय तुम लोगों को यह दर्पों वित त्यागनी पड़ेगी ।।8
- पणि सरमा ! यदि तू इसप्रकार देवों से भयभीत हो कर यहाँ आई है १दैट्येन सहसा प्रवाधिता आजगन्य त्वा स्वसारं कृणवै १ तो तुझे हम अपनी बहन हो मानते हैं १पुनर्मा गाः १ अब तू इन्द्र के पास मत जा । सुभगे ! तुझे हम गोधन में उचिते हिस्सा देंगे १सभगे ते गवां भजाम १ ।।९
- सरमा पणियों ! न मैं भाईवारा समझती हूँ , न ही बहिनापा ! इसे तो वीर इन्द्र एवं भयावह अंगिरा ही जानते होंगे १अहं भातृत्वं न वेद नो स्वसूत्वं, इन्द्रः घोराः अंगिरसभ्य विद्वः १ मैं तो इन्द्र के हो पास जाउँगी । तब वे तुम पर आकृमण करेंगे १इसलिये अच्छा होगा कि १ यहाँ से बहुत दूर भाग जाअने १अतः वरीयः अप इतः १ ।।20

-म्राचेद 10-108-1-10 तक।

प्रतृत विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि पणियों ने सरमा के मुँह से महाबली इन्द्र का पराकृम सुनंकर हुमंत्र 4ह उसे कूटनी तिक उपाय हुसाम एवं दान = स्वसारं कृणवे, ते गवां भजामह से अपनी ओर मिलाना चाहा । परन्तु सरमा ने पूरी सतर्कता से व्यइ, ग्यबाण मारते हुए कि "यह भाईवारा और बिहनापा तो इन्द्र और अंगिरा ही समझ सकते हैं, मैं नहीं" इन्द्र के पृति अपनी हुट निष्ठा पृक्ट कर दी । चूंकि दूत अवध्य होता है अतः निर्भीक सरमा को "पणियों पर इन्द्र के आकृमण की बातह कहने में भी कोई संकोच नहीं हुआ । सरमा ने स्पष्टतः पणियों को फ्टकार दिया कि तुम लोग पापी हो । तुम लोग इन्द्र से युद्ध क्या करोगे हुक्यों कि इन्द्र धर्म एवं पुण्य के लिये युद्ध करता है है वह पणियों को कोसती भी है कि तुम लोगों पर हुदेवगुरू है बुहरपति का कोप हो ।

सरमापणि-संवाद से , अपृत्यक्षतः इन्द्र के अनेक गुणों तथा चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है , जिन्हें हम क्रमशः इसप्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं –

. इन्द्र एक भ्रेष्ठ तरेश है जो सामदानादि चारों उपायों का अर्मित है। पणियों से प्रत्यक्ष युद्ध न करके पहले वह मेद श्रुप्टतचरी है का आश्रय लेता है, शत्रु की सामरिक-शक्ति क अन्दाजा लगाने के लिये।

- 2. इन्द्र महाबली एवं पराज्मी है। वह श्रृक्षों द्वारा सर्वथा अपराजेय तथा अहिंसनीय है ्रअहं तं दभ्यं न वेद्र उलटे वह स्वयं श्रृक्षंहारक है रूंसः दस्र्
- 3. इन्द्र परोपकारी तथा आश्रितों का रक्षक है। वह महर्षि अंगिरस् तथा अधास्य की प्रार्थना पर ही, उनकी गायों का अपहरण करने वाले पणियों से वैर मोल लेता है। प्रजा की रक्षा करना एक आदर्श राजा का परम कर्तव्य है।
- 4. इन्द्र धर्म रवं पुण्य का पक्षधर है। पणि तरमा के माध्यम ते इन्द्र को मित्र बनाना चाहते हैं, उत्तरे तन्धि करना चाहते हैं। परन्तु तरमा इस तन्धिपृस्ताव को ठुकरा देती हैं, क्यों कि उसे अपने स्वामी की धर्मपक्षधरता का अच्छी तरह बोध है।

पणियों को इस विनाशकथा से ही जुड़ी है इन्द्र द्वारा सम्पादित उत्तर-संहार की गाथा । इन्द्र द्वारा मारे गये असुरों में सर्वप्रधान तो है – वृत्र , जिसपर स्वतंत्र रूप से सामग्री प्रतृत को जायेगी । अन्य मारे गए असुरों में अहि, पिष्रु , शंबर , रौ हिण, शुरूण, अमंत , कुमव , उरण, अर्बुद , अन्न , नमुचि , युमुरि , धुनि , अशुरूष , इसिव , बल , रूधिका तथा शाण्डिक आदि आते हैं । यथपि इन असुरों के अनेक सन्दर्भ सम्वेद में आते हैं तथापि विस्तारम्य हो , यहाँ समस्त सन्दर्भ को संकलति न करके , किसी एक सन्दर्भ द्वारा उनका परिचय दिया जा रहा है ।

शंबर तथा अहि की सम्मिलित चर्चा श्रुग्वेद 2-12 में मिलती है। शम्बरासुर ने राजा दिवोदास की सारी समृद्धि छीन ली थी। दिवोदास इन्द्र को शरण में गये और महाबली इन्द्र शम्बर के पीछे पड़ गया। भयभीत शम्बर पर्वत-श्रृंखलाओं में स्वयं को छिपाता रहा। वह 40 वर्ष तक स्वयं को इन्द्र की दृष्टित से बवाता रहा। परन्तु 40वें वर्ष में इन्द्र ने शम्बर को घर दबोचा और उस दनुपुत्र १दानु अथवा दानव१ को शम्नावस्था में ही मार डाला।

> यः शम्बरं पर्वतिषु धियन्तं चत्वारिशयां शरबन्वविन्दत् । ओजायमानं यो अर्डं जधान दानुं शयानं स जनास इन्द्रः ।।

इन्द्र ने दिवोदास का उपकार करने के लिये शम्बराप्तुर के 99 नगरों को तोड़ डाला - दिवोदासाम नवति च नवेन्द्रः । पुरो चौरयच्छम्बरस्यः ।
-ऋग्वेद 2-19-6
शम्बर के पुरों को भग्न करने की चर्चा अन्यत्र भी आई है शुरूणं पिष्नुं कुयवं वृत्रमिन्द्रः

यदावधीर्वि पुरः शम्बरस्य ।। – भग्वेद ।–103-8

शुष्ण, पिष्ठु, तथा कुयव का संहार भी इन्द्र ने किया , यह उपर्युक्त मंत्र में कहा गया है।

गुमुरि एवं धुनि नामक अहुरों को इन्द्र ने निद्रा हे युक्त कर १४थांत् हम्मोह— नास्त्र अथवा जूम्मकास्त्र हे मार डाला और उनहे दभीति ११ सम्भवतः कोई शिषि १० की रक्षा की । इन शतुओं का वध करने हे इन्द्र को १४ उनके पास संचित्र प्रमृत स्वर्ण प्राप्त हुआ ।

अत्यधिक क्रोध से युक्त इन्द्र ने बंस नामक १अथवा कटे हुए कन्धों वाले। असुर को मारा । उसने शम्बर को भी मारा तथा अवृत १६ राचारो। पिप्रु का संहार किया । तदनन्तर उसने सर्वभक्षक शुष्ण का विनाश किया । 3°

दभीति का अपहरण करने वाले असुरों को चारों ओर से घेर कर , उनके सारे अस्त्र-शस्त्र को इन्द्र ने धधकती आग में भस्म कर दिया तथा दभीति को हूपुनः है गौ , अवव तथा रथों से युक्त कर दिया । 40

परन्तु एक अन्य मंत्र में इन्द्र द्वारा शम्बर के प्राचीन तौ पुरों को तोड़ने की बात
 कही गई है -

अध्वर्यवो यः शतं शम्बरस्य पुरो बिभेदाशमनेव पूर्वीः ।
- स्रग्वेद 2-14-6

<sup>2.</sup> स्वप्रेनाम्युप्या चमुरिं धुनिं च जधन्य दस्युं प्र दभी तिमावः । रम्भी चिद्रत्रं विविदे हिरण्यं सोमस्य ता भद इन्द्रश्चकार ।। 2-15-9

<sup>3.</sup> यो व्यंतं जाहृषाणेन मन्युना यः शम्बरं यो अहन् पिप्नुमान्नतम् । इन्द्रो यः शुष्टणमशुर्षं न्यावृणइः महत्वन्तं सरक्याय हवामहे ।। 2-101-2

<sup>4.</sup> द्रष्टट्य - म्रावेद 2-15-4

महाबली इन्द्र ने उरण को मारा । उसकी नौं आँखों तथा नव्बे भुजाओं को नष्ट कर दिया । उसने हुस्वर्ण में चढ़ते हैं अर्बुद को नीचे ढकेन दिया ।

इन्द्र ने अपुर अधन को मारा । स्वयं न मरने योग्य परन्तु औरों के शोषाक शुष्णि को , स्कन्धविद्यान अदि को , पिप्रु तथा नमुचि को तथा रूधिका धूराक्षती १४ को भी मारा ।<sup>2</sup>°

उत्तेन वर्चिन् नामक असुर के तैंकड़ों — हजारों तीर भूमि पर जिरा दिये । 3° उस महाबली इन्द्र ने तैंकड़ों , हजारों असुरों को मारकर जमीन पर बिछा दिया जो कि कुत्त , आयु तथा अतिथिग्व के वैरी थे । 4°

सोमपान के अनन्तर तेजस्वी इन्द्र ने अपने पराकृम से ऋषि नामक अहुर को युद्ध में मारा और अपने बल से सारी पृथ्वी एवं आकाश को भर दिया । 50

शतुनगरों के भंजक वृत्रहन्ता इन्द्र ने कृष्णासुर की सभी स्त्रियों को मार डाला उसने मनुष्य के लिये जल एवं जमीन उत्पन्न किया । 60 इन्द्र ने दस्युओं को मार कर उनके लौहनिर्मित नगरों को नष्ट कर दिया । 70

रौहिण के वध का प्रसंग भी अनेक्याः आया है। उसके द्वुलोक की ओर अभियान करने का संकेत १ द्वामारोहन्तम् १ भी एक प्रसंग में मिलता है। 8° रौहिण के साथ ही साथ इन्द्र ने वृत्र, अहि तथा व्यंस को भी मारा 19°

- अध्वर्मवो य उरणं जधान नव चरव्वांसं नवितं च बाहुन् ।
   यो अर्बुदमव नीचा बबाधे तिमन्द्रं सोमस्य भूथे हिनोत ।। 2-14-4
- 2. अध्वर्यवो यः स्वद्यनं जधान यः शुष्टणमशुष्टं यो व्यंतस् । यः पिप्तृं नमुचिं यो रूधिकां तस्मा इन्द्रायान्धतो जुहोत ।। 2-14-5
- 3. यो वर्चिनः शतमिन्द्रः सहस्त्रमपावपद् भरता सोममस्मै ।। 2-14-6
- 4. अध्वर्यवो यः शतमा सहस्त्रं भूम्या उपस्थे ८ वपञ्जह्यन्वान् । कुत्सस्यायोरतिथिग्वस्य वीरान् न्यावृणण् भरता सोममस्मै ।। 2-14-7
- 5. अधित्विषीमाँ अभ्योजसा क्रिविं युधाभवदा रोदसी अपूणत् ।। 2-22-2
- 6. स वृत्रहेन्द्रः कृष्णयोनीः पुरन्दरो दासीरैरयद् वि । अजनयन् मनवे क्षामपश्च सत्रा शंस यजमानस्य तृतीत् ।। 2-20-7
- 7. पृति यदस्य वर्षे बाह्वोधुर्हत्वी दस्यून् पुर आयसीनि तारीत् ।। 2-20-8
- 8. यो रौडिणमस्फुरद् वजुबाहुर्यामारोहन्तं स जनास इन्द्रः ।। 2-12-12
- 9. त धारयत् पृथ्वीं पृथच्च वज्रेण हत्वा निरमः ततर्ज । अहन्निहमभिनद् रौ हिणं व्यहन् व्यंतं मधवा श्राची भिः ।। ।-।०३-2

सूर्य के पास से उष्णाओं को चुराने वाले अवनासुर के प्राचीन नगरों को इन्द्र ने ध्वस्त कर दिया। तथा प्रजाजनों को पीड़ित करने वाले दास नामक असुर का प्रिय शीश काट लिया ।<sup>2</sup>°

उस तेजस्वी इन्द्र ने सारथि कुत्स के लिये शुष्टण , अशुष्य १अथवा जानलेवा १ एवं कुयव नामक अप्तरों को मारा । <sup>3</sup>॰

गायों के बाड़ों पर भधिकार जमाने वाला कृपण बलासुर तो इन्द्र के वज़ से ही भयभीत होकर मर गया । 4°

महाबली इन्द्र ने सहनशक्ति से युक्त , अत्यन्त बलशाली शाण्डिकों १ शण्डवंशोत्पन्न १ को विनष्ट कर डाला । 5°

अपूर अहि का वध करके इन्द्र ने जलप्रवाहों को मुक्त कर दिया । इस महान् कार्य के लिये चतुर शिल्पी त्वष्टा ने दूर से फेंकने योग्य तथा वेधकारक वज़ का निर्माण किया था । मधवा ने पहले तो तीन पात्रों में रखी मधु हसोमह का पान किया , फिर हाथ में बाण और वज़ लेकर उसने अहियों के मुख्या को मार डाला —

अहन्ति अन्वपस्ततर्दं प्रविधणा अभिनत्पर्वतानाम् ।। ।-32-।
अहन्त्रिहिं पर्वति शिश्रियाणे त्वष्टास्मै वर्जुं स्वर्ये ततक्ष ।। ।-32-2
वृषायमाणो ऽ वृणीत् सोमं त्रिकद्वेषेष्व पिवत् सुतस्य ।
आ सायकं मध्वादत्त वज्ञमहन्तेनं पृथमजामहीनाम् ।। ।-32-3

मुष्णन्नुषतः सूर्येण स्तवानश्नस्य चिच्छिश्नथत् पूर्व्याणि ।। 2-20-5

<sup>2.</sup> अव प्रियमर्शसानस्य साह्नान् शिरो भरद् दासस्य स्वधावान् ।। 2-20-6

<sup>3.</sup> स रन्धयत् सदिवः सारथये शुरूणमशुर्षं कुयवं कुत्साय ।। 2-19-6

<sup>4.</sup> अलातृणो वल इन्द्र वृजो गोः पुरा हन्तीर्भयमानो व्यार ।। 3-30-10

<sup>5.</sup> त्यं चिच्छधैन्तं तिविधीयमाणिमन्द्रो हिन्त वृधमं शाण्डिकानाम् ।। 2-30-8

अपने कृपापात्र कुत्स की इन्द्र ने रक्षा की और युद्ध करते हुए बलवान् दश्च की भी रक्षा की । उस समय इन्द्र के घोड़ों के खुरों से उड़ी धूल पुलोक तक ट्याप्त हो गई छी। ।

जो अन्नादि १ सर्वजनोपयोज्य१ पदार्थों का अपने मुँह में ही ह्यन करने ये रेसे मायावी असुरों को इन्द्र ने माया से ही मारा । आततायी पिप्रु के नगरों का विध्वंस करके इन्द्र ने संग्रामों में ऋजिश्वा ऋषि की रक्षा की । 2° उसने संग्राम में शुष्टण का वध करके कुत्स की रक्षा की । अतिधिग्व ऋषि की रक्षा के लिये शम्बर को मारा तथा महाशक्तिशाली अर्बुद को भी पैर से कुचल डाला । वस्तुतः इन्द्र प्राचीन काल से ही असुरों के विनाशार्थ पैदा हुआ है । 3°

स हि द्वरिषु द्वरः १ूँऋ० ।-52-3१ूँ इन्द्र अपने शतुओं का १ूँसवर्यं भी १ूँ कद्टर शतु है ।

अतिथिग्व के मार्ग में बाधक करंज तथा पर्णय नामक असुरों को अपने ती धुण शस्त्र से इन्द्र ने मारा तथा सहायक के बिना ही ऋजीइव द्वारा घेरे गये बुंगद नामक असुर के सैकड़ों नगरों को ध्वस्त्र कर दिया । 40

उपरुक्त विवरण महाबली इन्द्र की आततायी असुर-संहार परम्परा का रक वस्तावेज़ सा प्रतीत होता है। इस विवरण से एक ओर जहाँ इन्द्र द्वारा मारे गये असुरों के नाम तथा उनके दुराचारों का ज्ञान होता है वहीं उन महर्षियों तथा राजाओं के विषय में भी ज्ञान होता है जिनकी गुहार सुनकर इन्द्र ने उनकी रक्षा की। अंगिरा, ऋजिश्वा कुत्स, अयास्य, अतिथिग्व, आयु, दशहु एवं सुदास आदि नाम इन्द्र के ऐसे ही कृपापात्रों के नाम हैं,।

· G.

आवः कुत्समिन्द्र यितमञ्चाकन् प्रावो युध्यन्तं वृष्यं दशद्वम् ।
 शफ्ट्युतो रेणुर्नम्नत दामुत १वैत्रेयो नृषाह्याय तस्थौ ।। 1-33-14

<sup>2.</sup> त्वं मायाभिरण मायिनो ८ धमः स्वधामिये अधि शुण्तावहुह्वत । त्वं पिष्रोर्नुमणः प्रारूजः पुरः प्रश्नाजिक्षवानं दस्युहत्येष्वाविथ ।। ।-5।-5

<sup>3.</sup> त्वं कुत्सं शुष्णहत्येषवा विधा ८ रन्धयो ८ तिधिग्वाय शम्बरम् । महान्तं चिद्रबुदं नि कृमीः पदा सनादेव दत्युहत्याय जिन्ने ।। 1-51-6

<sup>4.</sup> त्वं करञ्जमुत पर्ण्यं वधीरतेजिष्ठयातिथिग्वस्य वर्तनी । त्वं शता वंगृदस्याभिनंत् पुरो नानुदः परिष्कृता ऋजिश्वना ।। ।-53-8

परन्तु इन्द्र ने अहुरों को ही मारा हो , ऐसी बात नंहीं । उसने अन्यायके मार्ग पर आरू दुर्मद राजाओं को भी दण्डित किया । इस सन्दर्भ में अपेधित सामग्री यथादसर आगे प्रस्तृत की जायेगी ।

#### 3. इन्द्र-वृत्र सं**धर्ध**

इन्द्र एवं वृत्र के संघर्ष का सन्दर्भ मुख्यतः ऋग्वेद के सुक्त-संख्या 1.32, 1.33, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.80, 1.101, 1.174, 2.30 तथा 3.30 में विस्तारपूर्वक वर्णित हुआ है। यह सन्दर्भ और भी अनेक सुक्तों में निरूपित है। इन्द्र के श्रुओं में वृत्र सर्वाधिक बली, मायावी, भीषण तथा दुधं है। वह पूर्ववर्णित समस्त इन्द्रवेरी असुरों से अधिक भयावह है। फ्लतः इन्द्रवृत्र-संघर्ष प्राचीनकाल ते ही विद्वरणनों की समीक्षा का विषय रहा है।

जहाँ एक ओर पौराणिक अथवा ऐतिहासिक विचारधारा वृत्र को त्वष्टा का पुत्र असुर-विशेष मानती है वहीं नेरूक्त एवं प्राकृतिक विचारधाराएँ वृत्र-इन्द्र संघर्ष की व्याख्या दूसरे रूप में करते हैं। अनेक वेदभाष्यकारों ने तो इन्द्र के समस्त युव्नों को ही कल्पनापुसव मात्र माना है। इस सन्दर्भ में कुछ रोचक तथ्य प्रस्तुत हैं।

#### ≬क्र आचार्य उवट

आचार्य उवट इन्द्र को सूर्य एवं वृत्र को प्रकाश का आवरक अन्धकार स्वीकार करते हैं। उनकी स्थापना का मूल आधार है श्रग्वेद 8-93 संख्यक सुक्त , जिसके श्रिष्य सुकक्ष आंग्रिस हैं तथा देवता इन्द्र है। श्रिष्य कहता है -

हे इन्द्रं गृंतुमने अपने बाहुबल से शत्रु की १९ नगरियों को तोड़ा तथा हे वृत्रहा । तुमने अहि को मारा ।

नव यो नवति पुरो बिमेद बाह्वोजसा ।
 अहिं च वृत्रहावधीत् ।।

यद्य कच्च वृत्रहन्तुदगा अभिसूर्य । सर्वे तदिन्द्र ते वशे ।। ऋग्वेद ४-९३-२, ४

वृत्र को मारने वाले हे सूर्य हैतेजस्वी इन्द्र शाज जिस किसी पदाः लक्ष्य करके तू उदिन हुआ है, हे इन्द्र ! वह सब तेरे वशा में है । 10

इस सूवत में सूर्य न केवल इन्द्रपर्याय रूप में प्रयुक्त है, बल्कि इन्द्ररूपी सूर्य को उदित होता हुआ भी बताया गया है। ऐसी स्थितिमेहवाभाविक ही है कि वृत्र को भी अन्धकार का पर्याय माना जाय, क्यों कि सूर्य हुरूपी इन्द्रहें अन्धकार हुरूपी वृत्रहें का ही विनाश करके उदित होता है।

यजुर्वेद 33-35 में उद्भृत इस मैंत्र को च्याख्या करते हुए आचार्य उवट लिखते हैं -

हे वृत्रहन् । वृत्रस्य पाप्मनः शार्वरस्य तमतो हन्तः त्वमुदगा अभि अभ्युदगा अभ्युदगा अभि अभ्युदगा अभ्युदगा अभि अभ्युदगा अभि अभ्युदगा अभि अभ्युदगा अभि अभ्युदगा अभि अभ्युदगा अभि अभ्युदगा अभ्युदगा अभि अभ्युदगा अभि अभ्युदगा अभि अभ्युदगा अभि अभ्युदगा अभि अभ्युदगा अभ्युदगा अभि अभ्युदगा अभ्युदगा अभ्युदगा अभि अभि अभ्युदगा अभ्युद

## १ख१ आचार्य महीधर

आचार्य महीधर ने भी वृत्र-इन्द्र को अन्धकार खें तूर्य के ही रूप में व्याख्यात किथा है। उपर्युक्त मंत्र का ही महीधर-भाष्य इसप्रकार है -

"वृत्रो भेषे रिपौ ध्वान्ते दानवे वासवे गिरौ" इति कोशाद् वृत्रमन्धकारं शार्वरं हन्तीति वृत्रहा रविः । हे वृत्रहन् । हे सूर्य । हे इन्द्र । ऐशवर्ययुक्त । अय मत् कंच्य मत् कृत्रचित् त्वमिभ उदगा अभ्युदेषि तत्सर्वं ते तव वशे अस्तीति शेषः ।

इंसप्रकार आचार्य उवट एवं महीधर की दृष्टि में वृत्र अन्धकार का एवं इन्द्र सूर्य का पर्याय है ।

<sup>1.</sup> यद्य बच्च वृत्रहन्तुदगा त्र्रिभ सूर्य ! सर्व तदिन्द्र ! ते वन्ने ॥ - ऋग्वेद ट. ६३. २

### §ग§ आचार्य स्कन्दस्वामो

श्वापेव ।-7-3 मंत्र<sup>1</sup> की व्याख्या करते हुए भाष्यकार स्कन्दस्वामी , उवट एवं महीधर ते भिन्न मत उपस्थित करते हैं । उनका कहना है कि वृत्र ने महान् अन्थकार की तर्जना की , जितते तब कुछ भ्रान्तिमय हो उठा । महाबली इन्द्र ने वृत्र को मारा और तमस् के अपनोदनार्थ सूर्य को सुलोक में स्थापित किया -

"वृत्रो महत् तमस्ततान । तेन तमसावृतं सर्वमधमप्रज्ञानं बभूव । तत इन्द्रो वृत्रं हत्वा तमसो ८ पनोदनार्थं सूर्यं दिव्यारोहयाञ्चकारेति ।"

परन्तु स्कन्दस्वामी ऋग्वेद ।-32-5 एवं ।-32-10 संख्यक मंत्र<sup>2</sup> की व्याख्या . करते समय वृत्र को मेध भी मानते हैं -

- । अहन् हतवान् । वृत्रं मेद्यं वृत्रनामानमहुरं वा ।
- 2. वृत्रस्य वृत्रनामनो ५ सुरस्य । अथवा वृत्रो मेघः । तस्य शरीरमध्ये आपो निधीयन्ते ।

१४ आचार्य वेंकटमाधव ने भी 1-7-3 की व्याख्या के सन्दर्भ में स्कन्दरवामोर् से अभिन्न दृष्टिटकोण प्रस्तुत किया है -

इन्द्रो मनुष्याणां चिराय दर्शनाय दिवि सूर्यमारोहयत् तेजो भिश्च विविधं वर्षार्थं मेधं प्रेरयति ।

### ≬ड. ≬ आचार्य सायण

भ्राग्वेद '2-12-3 हैयो हत्वा 5 हिमरणात्सप्त सिन्धून् आदि के भाष्य में आचार्य सायण अहि अथवा वृत्रं का अर्थ मेघ ही करते हैं।

इन्द्रो दीर्घाय चक्षत आ तुर्य रोडयद् दिवि ।
 वि गो भिरद्रिमैरयद् ।। ।-7-3

<sup>2.</sup> अहनु वृत्रं वृत्रतरं व्यंतं मिन्द्रो वज़ेण महता वधेन ।। 1-32-5 वृत्रस्य निण्यं वि चरन्त्यापो दीर्घं तम आशयदिन्द्रशतुः ।। 1-32-10

<sup>3.</sup> अहि तथा वृत्र प्रायः समानार्थक हैं । प्रमाण स्वरूप देखें — यात्रिचद् वृत्रो महिना पर्यतिषठत् तासामहिः पत्सुतः शीर्वभूव ।। ऋ० ।-32-8

यः अहि मेघं हत्वा मेघहननं कृत्वा सप्त सर्पणशीलाः ॰ सिन्ध्नं स्मन्दनशीला अपः अरिणात् पेरयत् । मद्वा सप्त गंगायमुनादा मुख्या नदीररिणात् ।

आचार्य सायण वेदमंत्रों के यहपरक भाष्यकार हैं अतः उन्होंने यथावसर वृत्र के अनेक अर्थ किये हैं। कहीं वह वृत्र को असुर विशेष गान लेते हैं तो कहीं मेच और कहीं सत्कर्म सद्भीबाधक भावविशेषा। इसी प्रकार इन्द्र भी उनकी दृष्टि में कभी देवरोज इन्द्र है तो कभी सूर्य और कभी साक्षान् परमेशवर। भग्वेद 8-93-32 की व्याख्या में साचण वृत्र को एक नृशांस असुर ही मानते हैं -

वृत्रहन्तमः अतिशयेन वृत्रस्य हन्ता शतकृतुः नाना विधकर्मा य इन्द्रः । द्विता द्विधा विदे । वृत्रवधादानुगुकर्मा जगद्रधणकाले च शान्तकर्मेति द्विप्रकारकेण सर्वैर्कायते ।

#### §य§ पाद्यात्त्यसमीधक

पूर्व अनुच्छेदों में डाँ० गयाचरण त्रिपाठी जी द्वारा अपने ग़ंथ में कुछ आधुनिक समीक्षकों के इन्द्रसम्बन्धी मतों की व्याख्या का सकत किया गया था । डाँ० जयदत उपेती ने भी अपने शोधपुबन्ध में जिमरमेन , मैक्समूलर , विल्सन , रेले , ओल्डेनवर्ग , हिलबाण्ट तथा कुछ पौरस्त्य समीक्षकों के भी इन्द्रवृत्र-दृष्टिटकोणों का संग्रह एवं समीक्षा की है । विषय की सांगोपांगता की दृष्टि से विस्तार एवं पिष्टिपेषण को दृष्टि में रखते हुए , विनम्तापूर्वक डाँ० उपेती के गृंथ से कुछ उद्धरण यहाँ पुस्तृत किये जा रहे हैं ।

प्रो० मैक्समूलर इन्द्र को प्रकाशमान दिवस का ही देवता मानते हैं, जिसका अवव है सूर्य और सहचर हैं महत्वण ।

<sup>1.</sup> The poet begins with a somewhat abrupt description of a Sun-rise. India is taken as the god of the bright day, whose steed is the Sun and whose companions are the Maruts, or the storm-gods.

— The Sacred Books of the East.

Vol. 32, Part. 1

श्री रेले महोदय इन्द्र-वृत्र-संघर्ष को योगसाधना का रूपक मानते हैं। वृत्र योग-पृक्रिया की कुण्डलिनी है और इस प्रकार इन्द्र-वृत्र के संघर्ष का अर्थ है चेतन तथा अवचेतन का संघर्ष जिसमें अन्ततः चेतन ही विजयी होता है।

हिल्बाण्ट इन्द्रवृत्र-संघर्ष को एक वातावरणीय अथवा ऋगुम्क-सम्बन्धी संघर्ष मानते हैं। उनकी दृष्टि में वृत्र शीत का दानव तथा इन्द्र ग़ीष्टम का देवता हुस्येंहू है। इस संघर्ष में सेकेतित जल भी पार्थिव जल नहीं बल्कि आकाशीय जल है।

ओल्डेनवर्ग हिलबाण्ट के उस मत को युक्तियुक्त नहीं मानते जिसमें इन्द्र और वृत्र का वैदिक स्वरूप उपर्युक्त रूप में प्रस्तुत किया गया है । ओल्डेनवर्ग इन्द्र एवं वरूण को वर्षा का देवता स्वीकार करना पसन्द करते हैं । 20

जे0 रम्० फ्युंहर तथा रच्० डी० ग्रिवोल्ड ने समन्वित रूप से अपना मतं व्यक्त करते हुए कहा है कि इन्द्र शब्द का अर्थ तथा उसकी व्युत्पत्ति अनिश्चित है। अतस्व उसके मौलिक भौतिक स्वरूप के विषय में कुछ भी कह पाना संभव नहीं। अधिकांश विद्वानों के मत का सम्स्थित करने हुए इन दोनों ने भी इन्द्र को उर्घ का ही देवना १८३० - दिन्दी मिना है जो कि पियुत् रवं गर्जना का सम्भेषक है। बोगाज़कोई हुँ किस्तान है के उत्यनन में प्राप्त शिलापट्ट पर वह "इन्ह्दर" के रूप में मित्र, वरूण तथा नासत्य के साथ उल्लिखित है जिससे सिद्ध है कि ई० पू० 1400 में भी वह एक महान् देव के रूप में मान्य

<sup>1.</sup> I am of opinion that this episode of the Indra-Vitra fight is the germ of Yogic practices and the phenomena of later yogic literature. The Vitra of Vedic literature being replaced in Yoga by Kundalini. The biological theory, thus, interprets the fight between Indra and Vitra as a conflict between the conscious and inconscious from which the former emerges victorious.

- V. G. Rele. The Vedic Gods as a Figures

of Biology, p. 103.

2. Thus according to Hillebrandt, both India and Vitia, owe their pre-Vedic character as a god of Summer Warmth and demon of winter cold to pre-Vedic climatic conditions. The theory is brilliantly stated, but in its tatality, not convincing It will be profitable to compare India with Varuna in their capacity as watergods. Varuna as a sky-god sends rain from heaven and wets the earth

एवं प्रतिष्ठित था । अवेस्ता में वह दो बार इन्द्र अथवा रेन्द्र हे रूप में , दानवों की सूची में उल्लिखित है जिससे स्पष्ट है कि पाक्-जरधुस्त्र अन्यान्य "दस्वों" की तरह , तब तक इन्द्र भी पापात्माओं की स्थिति तक पहुँच चुका था । 10

#### १ुंछ १ स्वामी दयानन्द

आर्यंतमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द पौराणिक आख्यानों को अनैतिहा निक अथवा काल्पनिक मानते हैं। वेदमंत्रों में भी उन्होंने वितिष्ठ, विश्वामित्र आदि संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक नहीं माना है। वह वेदमंत्रों की प्राकृतिक-स्तर पर व्याख्या करते हैं। इन्द्र एवं वृत्र के संघर्ष को भी उन्होंने सूर्य एवं मेध के संधर्ष रूप में ही स्पष्ट किया है। अग्वेदभाष्यभूमिका के पृ० 416 पर वह लिखते हैं -

"यहाँ सूर्य नाम इन्द्र का है। वह अपनी किरणों से वृत्र अथात् मेध को भारता है। जब वह मरके पृथ्वी पर गिर पड़ता है तब अपने जलरूप शारीर को सब पृथ्वी में पैला देता है। जिस समय इन्द्र मेधरूप वृत्रासुर को भारके आकाश से पृथ्वी में गिरा देता है तब वह पृथ्वी में सो जाता है।"

"इसप्रकार अलंकार रूप वर्णन से इन्द्र और वृत्र ये दोनो परस्पर युद्ध के समान करते हैं अर्थात् जब मेध बढ़ता है तब तो वह सूर्य के प्रकाश को हटाता है और जब सूर्य का ताप अर्थात् तेज बढ़ता है तब वह वृत्र नामक मेध को हटा देता है। परन्तु इस युद्ध के अन्त में इन्द्र नामक सूर्य का ही विजय होता है....जब—जब मेध वृद्धि को प्राप्त होकर पृथ्वी और आकाश में विस्तृत हो के फैलता है तब—तब उसको सूर्य हनन करके पृथ्वी में जिरा दिया करता है।" 20

उपर्युक्त विवरणों से इन्द्रवृत्र-संघर्ष के सन्दर्भ में विद्वारणनों की दृष्टियों का बोध होता है। परन्तु वेदों में भी इतिहास स्वीकार करने जाले विद्वानों के लिये इस संघर्ष को "प्रतीकमात्र" स्वीकार कर लेना सहज नहीं है क्यों कि यही कथानक पुराणों में प्रमृत विस्ता के साथ वर्णित किया गया है। जिसकी विस्तृत चर्चा यथावसर आगे की जायेगी।

<sup>।</sup> दि टेलिजन ऑफ ऋग्वेद । आक्सफोर्ड 1923, দু০—177

<sup>2.</sup> ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका, पृ0-420

वेदमंत्रों में उपलब्ध प्रमाणों के अनुतार वृत्र अत्यन्त दुरमिमानी तथा षड्यंत्रकारी था । वह स्वयं को अजेय मानता था । उसने पर्वत से फूटने वाले समस्त्र जलपुवाहों को अवस्द्ध कर रखा था ।

महाबली इन्द्र ने वृत्र की समस्त मायाओं को जिन्न-भिन्न कर दिया।
उसने वृत्र द्वारा फैलाए गए अन्यकार को विनष्ट कर सूर्य एवं उद्या को पूक्ट किया।
इन्द्र ने अत्यन्त धातक शस्त्र वंज़ से वृत्र पर पृहार किया। उसने वृत्र को भुजाएँ हाट
हालीं। वह परशु से काटी गई शाखाओं वाले वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा।

अहन् वृत्रं वृत्रतरं व्यंतिमिन्द्रो वज़ेण महता वधेन । रकन्थांतीव कुलिशेना विवृक्णा ८ हिः शयत उपपृक् पृथिव्याः ।। ।-32-5

उस महाभिमानी १९ मंदः अयोद्धा इव तिया श्राम्मन्य वृत्र ने पहले तो स्वयं ही महाबली तथा शत्रुनाशक १ महाविशं तृविषाधं इजीषं इन्द्र को युद्ध के लिये ललकारा १ आ जुह्वे हि१ परन्तु इन्द्र के आधातों को वह सह नहीं सका १ अस्य वधानां समृतिं न अतारीत्।

हाथ-पाँव कट जाने पर भी वृत्र ने इन्द्र से युद्ध करना चाहा परन्तु तभी इन्द्र ने उसके मस्तक पर वज़ का पृहार किया और वृत्र संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर जिर पड़ा ।

वृत्र के धराशायी होते ही उसकी माता , पुत्र को बचाने के लिये उसके उपर लेट गई जैसे बछड़े के साथ गाय सोती है । परन्तु इन्द्र ने वृत्रमाता दानु को बचाते हुए उस पर नीचे से पृहार किया और उसे मार डाला ।<sup>2</sup>°

वृत्र का विनाश होते ही अवस्द्ध जलप्रवाह मुक्त हो उठे। चारों और खुशहाली छा गई। पृथ्वी शस्य-श्यामला बन गई।

अपादहस्तो अपृतन्य दिन्द्रमास्य वज्रमिध तानौ जधान ।
 वृष्टणो विधः पृतिमानं बुभूषन् पृतत्रा वृत्रो अध्यद् व्यस्तः ।। 1-32-7

<sup>2.</sup> द्रष्टट्यः म्रावेद 1-32-9

दासपत्नीर हिंगोपा अतिष्ठन् निसद्धा आपः पणिनेव गांवः । अपां बिलमपिह्नितं यदासीत् वृत्रं जधन्वां अप तद् ववार ।। ऋग्वेद ।—32—11 १ुंज ६ बाली-द्वीप १इण्डोनेशिया ६ में इन्द्र-वृत्र की संधर्षस्थली

वेदमंत्रों में निरुपित इन्द्र एवं वृत्र का संघर्ष-कथानक वृहतर-भारत के दूरवर्ती मुखण्डों में भी विस्तृत हुआ दीखता है। श्रद्धेय गुरूवर्य एवं शोधनिर्देशक डाँ० राजेन्द्र मिश्र का कादम्बिनी में प्रकाशित आलेख इस सन्दर्भ में पर्याप्त सामग्री प्रस्तृत करिता है। हाँ० मिश्र के निबन्ध का सारांश यहाँ प्रस्तृत है –

प्राचीन जावी भाषा १०८० JAVANESE/KAWI CANGUAGE में लिखित "उसना-बाली" नामक ग्रन्थ में वैदिक इन्द्र-वृत्र संघर्ष की गाथा मिलती है। यद्यपि यहाँ वृत्र को मय दानव के रूप में चित्रित किया गया है, परन्तु कथातूत्र शतप्रतिशत इन्द्रवृत्र संघर्ष के अनुकूल है।

इण्डोनेशिया के 27 प्रान्तों में ते एक है बाली-द्वीप , जहाँ आज भी प्रायः 30 लाख हिन्दू रहते हैं । ये सब शिव , विष्णु अथवा बुद्ध के उपासक हैं । ईसा की प्रारंभिक शतियों में यहाँ भारतीयों ने वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को थी जो आज भी मुक्ते हैं दिया। प्रायत AGUNG क्रिया के रूप में मुक्ते हिया। प्रायति के रूप में मुक्ते हिया है ।

बाली की राजधानी डेनपसार से प्रायः 35 कि0 मी0 उत्तर-पूर्व में अवस्थित है बेदौलु नामक करबा । यह शब्द संस्कृत "मेद-मौलि" का अपभूंश है जिसका अर्थ है - परिवर्तित मस्तक वाला । प्राचीनकाल में यहाँ मय दानव का राज्य था । मय अत्यन्त मायावी था । वह अपना शीश काटकर पुनः स्थापित कर लेने की कला में निपुण था । उसके आंतक से पूजा भयभीत थी क्यों कि वह इन्द्र तथा विष्णु के उपासकों का वैरी था ।

<sup>ा.</sup> सिवस्तर द्रष्टिट्य: बाली द्वीप में इन्द्र, काविम्बनी -डॉ० राजेन्द्र मिफ्र, 1989 ईं० अंक । (ऋप्रील) 2. मेदमौ लि÷वेदहुलु → बेदौलु ।

मय से आतंकित पूजा तो हिथां कुर गाँव में प्रतिष्ठित महादेव के जास गई।
महादेव ने बालीवासियों का दुः अ पूर्वी जावा के सुमेल पर्वत पर स्थित सार्वभौम
"अतिन्तिय" । १=अचिन्त्य परमेशवर भिवं को निवेदित किया तो देवाधिदेव भिवं ने देवसेनापित इन्द्र को भेजा मय का विनाश करने के लिये।

बालोद्गीप में स्थित केन्द्रान गाँव के पास मय दानव के साथ इन्द्र का भीषण युद्ध हुआ । पराजित मय हार कर भागा । अब वह नानाप्रकार से रूप बदलकर स्वयं को छिपाने लगा । वह कभी नारियल का फूल बनता तो कभी तिम्बुल वृक्ष , कभी कुछ और परन्तु ५न्द्र उसकी माया को भिन्न कर देता । इन्द्रों मायाभिः पुरुक्ष ईयते !

अन्ततः मय दानव भागकर मनुकाया गाँव के पाद्यवंवर्ती वन में पहुँचा और तिम्बुल वृक्ष पर 'विशाल पक्षी बन कर बैठ गया । यह गाँव बेदौतु कस्बे से पेजेंग हो कर जाने वाले राजमार्ग पर प्रायः 15,20 कि0 मी0 उत्तर में स्थित है ।

इन्द्र, मय को खोजता हुआ यहाँ भी आ पहुँचा । परन्तु तब तक शाम हो चुकी थी । देवतेना प्यास के मारे परेशान थी । तैनिक पानी खोज रहे थे । चतुर मय ने जब यह दृश्य देखा तो उसे शहु-संहार का सरल उपाय समझ में आ गया । उसने पास के पर्वत में विधाकत जल का प्रपात पैदा कर दिया अपनी माया से । देवतेना ने वही जल आकण्ठ पिया और संदाहीन हो गई । इन्द्र ने समझा कि तैनिक विश्राम कर रहे हैं ।

शाली-द्वीप में समय-समय पर वैष्णव तथा शैव धर्म का वर्चस्व स्वं महत्व स्थापित रहा है । उपलब्ध प्रमाणों से ज्ञात होता है कि महाराज श्री-, उदयनवर्मदेव ११०८०-११२२ ई०१ के समय में वैष्णव-धर्म पराकाष्ठा पर था । परन्तु ।6वीं शती ई० में धर्माचार्य नीरार्थ ने वहाँ निराकार शैव-सम्प्रदाय को राजधर्म बनवाने में सफ्लता प्राप्त की ।

प्रातः काल होने पर इन्द्र को मयदानव के पापकर्म का पता चला । उसने वज़ से पृथ्वी को विदारित कर "अमृत" का स्त्रोत पैदा किया तथा उसके संस्पर्भ मात्र से देवसेना को पुनः जीवित कर दिया और वेगपूर्वक मय के पोछे चल पड़ा ।

मय पुनः भागा । पर्वतों में छिपता रहा । परन्तु बादुर पर्वत बर बन्द्र ने उसको धर दबोचा और उसे मार डाला । 20 मारे गये मय दानव के रक्त से एक नदी ही बह चली जिसे सम्पृति "पेतानू" कहा जाता है । बालीवासी आज भी इस नदी के जल से धान के खेतों की § SAWAH § सिंचाई नहीं करते क्यों कि उनकी दृष्टिट में यह एक नुश्रांस दानव का रक्तामात्र है । 30

पेतान तथा पकेरिसान १इन्द्रिनिर्मित अमृततीर्थ से निक्नो है का मध्यवर्ती क्षेत्र ही बाली का अमरावती-क्षेत्र कहा जाता है जो सर्वाधिक पवित्र भूभाग माना जाता है।

इन्द्र के उपासक बालीवासी स्वयं को "बाली-अगा" अथात् मूल बालीवासी कहते हैं । अन्य बालीवासियों वो वे "मजपहित" हुजावा की राजधानी मजपहित है आया तित्र कहते हैं । ये सुदर्शन वालीवासी आज भी पूर्वी बाली के "तेगंनान" गाँव में रहते हैं ।

अभिराज डाँ० राजेन्द्र मिश्र जी दो वर्ष तक रूमई 1987 से अप्रैल 1989 तक रू उदयन यूनिवर्सिटी , डेनपसार रूंदाली रू में विजिटिंग-प्रोफेसर रहे हैं । उन्होंने बाली द्वीप की अनेकाः परिक्रमा की है तथा द्वीप के तीर्थों , अवशेषों , मन्दिरों आदि का स्वयं निरीक्षण किया है । उनके आलेख में अमृततीर्थ का चित्र भी प्रकाशित है जो बाली की गंगा का उद्गम-स्थल है ।

इन्द्रनिर्मित इस तीर्थ को "तीर्त-एम्पुल" ईअमृततीर्थई कहते हैं । यहाँ एक कुण्ड में में पृथ्वी से निकलता जलस्त्रोत दीखता है । यही जल विभिन्न कुण्डों से होता हुआ मिन्दर के बाहर आकर पकेरिसान नदी बन जाता है । पकेरिसान ही बाली की गंगा है जिसका जल विविध थार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होता है ।

<sup>2.</sup> तूलना करें - यः शम्बरं पर्वतिषु स्थिन्तम् आदि ।

<sup>3.</sup> वाल्मी कि-रामायण में भी इसका उल्लेख "वेगगा मिनी रक्तजला" सरित् के रूप में मिलता है है कि कि कंन्धा-काण्डह

इत रोचक विवरण ते स्पष्ट हो जाता है कि इन्द्र एवं वृत्र का तंघर्ष, भारतीय धर्म एवं तंस्कृति के प्रचार-प्रतार के साथ-साथ वृहत्तर-भारत के भूभागों में प्रतिष्ठित होता रहा है। भारतीय जहाँ भी गये, राजस्ता के साथ ही ताथ उन्होंने अपनी धार्मिक आस्थाओं तथा प्रतीकों को भी वहाँ प्रतिष्ठित किया।

### 4. तेनानायक महाबली इन्द्र

अतुर-संहार के इन प्रसंगों में ही इन्द्र के महाबली सेनानायक होने के भी प्रमाण मिलते हैं। सम्पूर्ण भग्वेद इन्द्र की भोर्यगाथा से ओतपोत है। विणिरधारी इन्द्र सभी सेनापतियों का स्वामी है। 20

युद्ध चाहे छोटा हो , चाहे बड़ा ! इन्द्र को ही तहायता के लिये **डु**लाया जाता है क्यों कि वह अपराजेय १ुंअ—पृतिष्कृतः सः १० है । ऋषा कहता है —

इन्द्रं वर्षं महाधन इन्द्रमर्भेहवामहे युजं वृत्रेषु विज्ञिणस् ।।,।-7-5

इन्द्र के शौर्य, पराकृम और बल की कोई थाह नहीं है ईनिह ते अन्तः शवसः परीणाते वह शक्तियों का स्वामी , बल का भण्डार तथा शतुसंहारक शक्ति से युक्त है। वह महान् यश वाला , शतुसंहारक , अश्वों से भी तीव गति वाला है —

बृहच्छ्वा अतुरो बर्हणा कृतः पुरो हरिभ्यां वृष्मो रथो हि तः ।। र् ।-54-3

महाबली इन्द्र सर्वथा निर्भिय है। वह हाथ में वज़ लेकर अकेले ही असुरों पर टूट पड़ता है तथा लम्बी-लम्बी साँस लेने वाले वैरी के सिर पर शस्त्र दे मारता है। शतुओं को मारना ही उसका सनातन कर्तट्य है। वह प्राचीनकाल से ही ऐते कामों को करता आया है। उस पर किसी का शास्त्र या अंकुश नहीं चलता -

सिवस्तर द्रष्टिय - पृथम मण्डल का 7 , 54 , 63 , 80 , 84 , 101 तथा 169वाँ सुक्त 1 2-14-7 , 2-20-8 तथा 3-30-6 में भी इन्द्र के सेनानायकत्व का उत्लेख है ।

<sup>2.</sup> सर्वतेनः इषुधीन् नि असकत । ऋग्वेद ।-33-3

प्राचीनेन मनसा बर्हणावता यददा चित् कृणवः करत्वा परि १ 1-54-5

तेनानायक के तमस्त गुण इन्द्र में हैं। उतका क्षत्रियो चित बत अतुलनीय है। उसकी कुद्धि भी अतुलनीय है। तभी तो वह अतुरों के निन्यानंबे नगरों का विध्वंस कर सका §नव नवर्ति पुरः दम्भयः§

> अतमं धत्रमतमा मनीषा पृतोमपा अपता सन्तु नेक्स ।। ११-54-८१

सेनापति इन्द्र युद्धभूमि में उत्तरने से पूर्व लोहे का कवच धारण करता है। मायावी शुरूण जैसे शत्रु को वह रस्सियों से बाँध कर कारागार में डाल देता है। देदीप्यमान पर्वतिशिखर के समान उसका पराकृम चमक उठता है।

शतुसंहारार्थं इन्द्र के प्रधान करते ही , सेना के प्रयाण से धूलि उड़ने लगती है §इयित रिणुः बृहदर्हरिष्वणिः §

इन्द्र अत्याचारी नहीं है। वह अत्याचारियों का ही संहार करता है। वस्तुतः एक आदर्श सेनानायक की तरह वह सत्य का पालक, अभुओं का स्वामी, सेना के आगे चलने वाला तथा सहनाति है। वह स्वयं अकारण ऋाक्रमण नहीं करता। परन्तु सहायतार्थ पुकारे जाने पर तत्काल अनय एवं उत्पीडन के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता है। कुत्स जैसे तरूण की रक्षा के लिये वह शुष्ण का बध करता है। 2° अच्छे सेनानायक के यही तो गुण हैं।

शत्रु कितना ही दृद्ध हुंबलवान् हो, इन्द्र उसे मार ही डालता है। जैसे हथीं है से लोहा पीटा जाता है, इन्द्र उसी तरह शत्रु को पीट-पीट कर निश्चेष्ट कर देता है।

म्रग्वेद , 1-56-3

<sup>2.</sup> वही , 1-63-3

<sup>3.</sup> all , 1-63-5

सेनापंति का कर्तव्य क्या है १ पृथ्वी को शत्रुरहित बनाकर "स्वराज्य" की संस्थापना करना । महाबली इन्द्र के भी युद्ध-अभियानों का एकमात्र लक्ष्य यही है । वह अपने पराकृम से पृथ्वी को निष्कंटक बनाकर सौराज्य की स्थापना करता है

> शिविष्ठ विज्ञानोजसा पृथिह्या निःश्वा अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम् ।। § 1-80-2§

छिपे हुए शत्रु को ढूँढ कर मारने की कला में इन्द्र परम निपुण है। वह माया वियों के साथ माया का ही आचरण करता है। तभी तो उसका पराकृम उत्तम १ुप्रास्त्र माना जाता है -

> इन्द्र तुम्य मिद्दि वो जुतं विजिन् वीर्यम् । यद्भ त्यं मायिनं मृगं तम् त्वं मायया ८ वधीः ।। अर्वन्ननु स्वराज्यम् ।। ११-८०-७ १

युद्ध में प्रधान करने से पूर्व , स्तोत्रों के साथ घोड़े रथ में जोते—जाते हैं । तदनन्तर इन्द्र , अमर आनन्दकारक ्रेंडमें सुतं ज्येष्ठ अमर्ट्य मदं पिव् सर्वोत्तम सोमरस का पान करता है । वह रथ—संचालन की कला में अपृतिम है । उससे बड़ा कोई और रथी नहीं । कोई भी अन्य धुड़सवार इन्द्र की समता नहीं कर सकता →

> निकष्टवद् रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छते । निकष्ट्वानु मण्मना निकः स्वश्व आनशे ।।

> > - इंग्वेद 1-84-6

इन्द्रका यह शौर्य-पराकृम तथा परोपकारप्रवणता ही है कि हर व्यक्ति उस् मैत्री चाहता है । याहे शूर-वीर योद्धा हो , याहे युद्धभील । चोहे युद्ध विजेता हो या रणभूमि ते भागा हुआ कायर । तब इन्द्र की हो गुहार लगाते हैं -

यः श्रूरेभिर्हेच्यो यश्च भीरूभियाँ धावदिभर्दूयते यश्च जिग्युभिः । इन्द्रं यं विश्वा भुवनाभि सन्द्रधुर्मरू वन्तं सख्याय हवामहे ।।

- भग्वेद ।-।०।-६

इन्द्र का प्रमुख आयुध तो है दध्यइ. की अहिथयों से निर्मित वज़ । परन्तु वह अन्यान्य आयुध भी धारण करता है । एक मंत्र में शत्रुओं को बाँधने वाली रस्ती का उल्लेख मिलता । वह तलवार भी धारण करता है । २० रथ के चक्र से ११-53-9१ से भी वह संहार करता है ।

इन्द्र यतुरस्त्र युद्ध करता है। शत्रु कभी आगे से आते हैं, कभी पीछे से। कभी दायें से कभी बायें से। परन्तु समर्थ इन्द्र सबको मार गिरोता है। उसका सामर्थ्य अद्भुत है —

जंहि पृतीचो अनूचः पराचो विष्ठवं सत्यं कृणुहि विष्टमस्तु ।। - भ्रुग्वेद 3-30-6

उपर्युक्त विवरणों से महाबली इन्द्र की युद्धकता सर्व उसके शौर्य-पराकृम का स्वरूप स्पष्टद हो जाता है।

# ५- माया निपुण इन्द्र

पिछले कुछ अनुच्छेदों में इन्द्र के मायानिपुण होने का संकेत किया गया है।
अनेक मंत्रों में इन्द्र के मायावी होने का विवरण मिलता है। युद्धभूमि में सबके देखते ही
देखते इन्द्र का अलक्षित हो जाना तथा पुनः अकंत्मात् अकेले या अनेक रूपों में पुकट हो
जाता, उसके निये साधारण बात है।

यं रमा पृच्छ न्ति कुह सेति घोरम् उतेमाहुर्नेषो अस्तीत्येनम् । तो अर्थः 'पुष्टोर्विज इयामिनाति 'श्वरमे धत स जनास इन्द्रः ।। - स्रावेद 2-12-5

<sup>।</sup> द्रव्य - श्वेद १-५६-३

<sup>2.</sup> अम्यक्ता ते इन्द्र शिक्टरस्मे हेंहे इन्द्र ! तेरों वह वलवार हमें प्राप्त हो अर्थाव् हमारी रक्षा करें !

इन्द्र माया बियों के साथ ही माया का व्यवहार करता है। इसप्रकार मायावी होना इन्द्र का स्वरूप-लक्षण नहीं, बल्कि उसका तटस्थ-लक्षण है। चैंकि उसके शत्रु दैत्यगण मायावी थे, अतस्व उनका संहार करने के लिये इन्द्र को भी माया का आश्रय लेना पड़ां। एक मंत्र में कहा गया है -

यद्भ त्यं मायिनं मृगं तमु त्वं मायया ८ वधीः ।।

- अग्वेद ।-80-7

लोको

अपनी इसी मायाशकित के कारण इन्द्र एक ही समय में तीनोंं। में व्याप्त हो जाता है। वह अपने स्वरूप को अनेक शरीरों वाला बना लेता है -

> रूपं-रूपं मधवा बोभवीति मायाः कृण्वानस्तन्वं परि स्वास् । त्रिर्यद् दिवः परि मुहूर्तमागात् स्वैर्मन्त्रैरनृतपा ऋतावा ।।

> > - अग्वेद 3-53-8

इस मैंत्र की ट्याख्या करते हुए आचार्य सामण लिखते हैं -

इन्द्रो बहुषु देशेषु युगपत् पृवृतेषु यागेषु तत्र-तत्र हिवः स्वीकरणाय बहुनि शरीराण्याददानः स्वयमेको ८ प्यनेकः सन् तत्र-तत्र सन्निधते । तथा च निगमान्तरम् -इन्द्रो मायाभिः पुरूष्ट्रप ईयते ।

महाभाष्यकार पतञ्जिल भी इन्द्र की बहुरूपता का समर्थन करते हुए कहते हैं -तपथा एक इन्द्रों 5 नेकिसमन् श्रृह्यात आहुतो थुगपत् सर्वत्र भवति । महाभाष्य ।-2-64

इतप्रकार महाभाष्यकार पतञ्जिल एवं आचार्य तायण इन्द्र के व्यक्तित्व की मायामयता को स्पष्टतः स्वीकार करते है। इन्द्र का पे रिल्लिं व्यक्तित्व , जिसकी विस्तृत चर्चा यथावतर आगे की जायेगी , रेते ही विस्मयकारी मायाचरणों ते औतप्रोत है। अहल्या के तन्दर्भ में इन्द्र का गौतम-रूप धारण कर तेना , ब्राह्मण बनकर कर्ण ते कवच-कुण्डल माँग तेना , दिति के गर्भ में छलपूर्वक प्रवेश कर उतके गर्भ के 49 खण्ड कर देना रेते ही रोचक दृष्टान्त हैं जिनमें इन्द्र का मायावी रूप प्रकट हुआ है। इन्द्र के इती

मायिक ट्यक्तित्व के कारण मायाविद्या का नाम ही "इन्द्रजाल" पड़ गया । जादूगर १मायावी १ को भी रेन्द्रजालिक कहा जाने लगा ।

विश्व में जितने भी रूप संभव हैं, इन्द्र सबका प्रतिरूप श्वादर्श रूप है । वह अपनी माया से अनन्तरूप बन जाता है । छठें मण्डल में कहा गया है –

> रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो भायाभिः पुरूष्ट्य ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दशे ।।

> > - भगवेद 6-47-18

आचार्य सायण इस मंत्र के भाष्य में इन्द्र की सर्वदेवमयता का उल्लेख करते हैं - अयमिन्द्रः प्रतिरूपः रूपाणां प्रतिनिधिः सन् रूपं-रूपं तत्तदग्न्यादिदेवतारं कर्षं बभूव । इन्द्रः स्वमाहात्म्येन ततद् देवतारूपो भवतीत्यर्थः । अपि चायमिन्द्रो मायाभि ज्ञानैः आत्मीयैः संकल्पैः पुरुरूपः बहुविध्वारीरः सन् ईयते । बहुन् यजमानान् गन्छतीत्यर्थः ।

इन्द्र के मायानेपुण्य के अनेक अवान्तर सन्दर्भ वृत्र , शम्बर , नमुचि आदि दैत्यों के साथ ठने उसके संधर्षों में आये हैं। परन्तु विस्तारभय से अब यह प्रसंग यहीं समाप्त किया जा रहा है।

## 6. तमृद्धिपदाता इन्द्र

इन्द्र तमृद्धियों का स्वामी है। वह न केवल 'अहायों, निर्वलों तथा मित्रों का उपकारक है अपित अपने भक्तों को नाना प्रकार की मौतिक तम्पदाओं को देने वाला भी है। पिषयों तथा अन्य अहारों के विनाध-प्रतंग में बताया गया है कि देवरा इन्द्र ने कितप्रकार महर्षि अंगिरा की अपहृत गायों को मुक्त कराया । युवक नरेश कुत्स तथा सुदात को केते उसने पुनः प्रतिष्ठित किया १ वस्तुतः इन्द्र का नाम १इदि परमेशवर्षे इती दृष्टित ते महत्त्वपूर्ण एवं तार्थक प्रतीत होता है।

<sup>।</sup> यः शम्बरं फ्वतिष्ठं क्षियन्तं चत्वारिशयां शरयन्वविन्दत ।।

नम्या मदिन्द्र तख्या परावति निबर्हयो नमुर्चि नाम मायिनम् ।।

भौतिक समृद्धियों में प्रमुख गणना अन्न, धन, बलशाली पुत्र, गौ, अवव तथा तेजस् हैं। प्रसन्न होने पर इन्द्र यह सब कुछ प्रदान करता है। एक मैंत्र में शिष्ठि कहता है –

> तिमन्द्र राया तिमधा रमेमिह तं वाजेभिः पुरुषचन्द्रैरभिद्धभिः । तं देव्या प्रमत्या वीरशुष्टमया गो अगुयाषवावत्या रमेमिहि ।। – 1/53/5

इन्द्र संकटापन्न भक्तों का रक्षक एवं कल्याणचिन्तक है। उसने अतिथिग्व के मार्ग में बाधक करंज तथा पर्णय नामक दैत्यों को तीक्षण शस्त्र से मार डाला। ऋजिश्व के द्वारा धेरे गये वुंगद नामक असुर के सैकड्डों नगरों को तोड़ डाला।

महायक-रहित १ंअबन्धुना तुश्रवसा १ तुश्रवस् ते लड़ने वाले १ द्विदश जन राज्ञः १ बीत नरपतियों को भी , उनके साठ तथा १९ हजार तैनिकों को −रथ के चक्के ते ही मार डाला ।²-

इन्द्र ने तूर्वयाण की रक्षा की तथा कुत्त , अतिथिग्व एवं आयु को १अपने उपकार ते वशीभूत किया । 30 उसने वश्ध एवं जलप्रवाहों में डूबते दिवत्र्य को भी संकट ते उबारा । 40

वेदमैंत्रों में इन्द्र को प्रमृत थन वाला तथा उत्तम को टि के रहस्त्रों अववों तथा गौओं का प्रदाता बताया गया है । श्रग्वेद का 1-29 संख्यक सम्पूर्ण सूक्त ही इसी प्रार्थ से समाप्त होता है -

आ तून इन्द्र शंसय गोष्ट्रवश्वेषु शुम्भिः सहस्त्रेषु तुद्गिमयः।।

समृद्धि का रंगस्थ यह भी है कि शश्च निश्चेष्ट तोये पड़े रहें और मित्रगण जाग रहें। यह सब भी इन्द्र की ही कृपा ते सम्भव हो पाता है - "सरन्तु त्या अरातयो बोधन्तु श्र रातयं:। अरवेद 1-29-4.

<sup>।.</sup> ऋग्वेद . 1-53-8

<sup>2.</sup> वही , 1-53-9

<sup>3</sup>**. वही , 1−53**−10

<sup>4.</sup> वही. , 1-34-14 एवं 15

हन्द्र द्वारा समृद्धि का दान सर्वं विस्तार कहीं-कहीं आनुवंशिक भी बताया गया है। पहले उसने पिता को समृद्धि दी थी, अब उसका पुत्र हन्द्र की कृपा चाह रहा है। कहीं से भी बुलाओं , इन्द्र अपने भक्तों के पास पहुँ ही जाना है -

> अनु प्रत्नस्योकसो हुवे तुविपृतिं नरम् । यं ते पूर्व पिता हुवे ।। 2-30-9

जिस पर इन्द्र कृपालु होना है उसके पास गायें भेजता है १ममर्यों गा अजित यस्य विष्टि कें 1-33-3 वह उदार दाता है । खुले हाथों समृद्धि बाँटता है । वह पणियों १बनियों को तरह तौल कर धन-समृद्धि नहीं देता है -

> चोष्क्यमाण इन्द्र भूरि वामं मा पणिर्भुरस्मदिधि प्रवृद्ध ।। 1-33-3

यो ब्रहमणे पृथमो गा उविन्दत् हुँग्रग्वेद ।-।०।-५१ अर्थात् ब्राहमणे हुँग्रिक्यों है को इन्द्रने ही सर्वपृथम गाये प्रदान की ।

आकाश, पृथ्वी , वरूण , तूर्य, निद्याँ - सबके सब इन्द्र के ही वश में रहते हैं । यह तमृद्धि सर्वं तामर्थ्य को पराकाष्ठा है । भला रेते महाशक्तितम्यन्न इन्द्र की मैत्री कौन नहीं चाहेगा ९

यस्य धावापृथिवी पौंस्यं महद यस्य वृते वरूणो यस्य सूर्यः । यस्येन्द्रस्य सिन्धदः सम्बति वृतं महत्त्वन्तं सङ्ग्राय हवामहे ।। . – श्रग्वेद ।–।०।–3

इन्द्र की तमृद्धियों का विस्तार बताते हुए कहा गया है कि गौ . अरव, ओषि . जलराशि तथा वन-सम्पदार – तब इन्द्र के ही अधीन हैं –

> त गा अविन्दत् तो ८ विन्ददश्वान् त्ता ओष्ट्यीः तो अपः त वनानि ।। ।-।0-3-5

इन्द्र के समृद्धिदान का सर्वाधिक प्रश्नैतनीय पक्ष यह है कि वह लुटेरों के समान धन बटोर कर रखने वाले तथा ब्रज्ज न करने वाले १ अर्थात दान न करने वाले १ अर्थात दान न करने वाले १ अर्थात कर . उसे ज्ञानियों में वितरित कर देता है

य आहत्या परिपन्थीव शुरो यज्वनो विभजन्नेति वेदः ।। ।-।0-3-6

वैयक्तिक सुख-समृद्धि के अतिरिक्त भी . इन्द्र समूचे पृथ्वीलोक का योग-सेम देखता है । असुरों के पाश्र से युक्त सप्तिसिन्धुओं का कथानक उसी लोकसमृद्धि का परिचायक है । निद्यों के जल से अभिधिक्त होते ही पृथ्वी शस्य-श्यामला हो उठी तथा चारों और सेवर्ष छा गया ।

उस इन्द्र ने भूमि के उपर वहने वाली वार नित्यों को मीठे पानी से भर दिया - वस्तुतः यही उसका तर्वाधिक महान एवं प्रश्नेमनीय कार्य था । काले तथा लाल रंग की गायों में भी जो श्वेत वर्ण का दूध होता है - यह भी उस इन्द्र की ही महिमा है -

> उपहवरे यदुपरा अपिन्वन् मध्वर्णसो नद्धाचतस्त्रः ।। ।-62-6 आमासु चिद् दधिषे पक्वमन्तः पयः कृष्णासु स्वाद् रोहिणीष्टुः ।। ।-62-9

अतुरों ने न केवल धर्मनिष्ठ रपतियां को अन्तं कर रखा था बल्कि उन्होंने महर्षि अंगरा की गायों का अपहरण भी कर लिया था । महर्षि अत्रि को तेकडों द्वारों वाले भवन हुद्र्गेह में बन्दी बना रखा था । विमद नामक ऋषि को भी सताया था । महाबली इन्द्र ने उन सब की रक्षा की । उसने गायों को मुक्त किया । अत्रि को दुर्ग से बाहर ले आने के लिये मार्ग दूंद निकाला तथा विमद के लिये भी अन्न युक्त धन पहुँचाया – जीवनयापन के लिये ।

धन-समृद्धि प्रदान करना इन्द्र का तहज स्वभाव है। वह मनुष्यों को धन-रेशवर्य देता हो है ही . स्वयं भी अप्राप्य रेशवर्य को . देने से पूर्व . प्राप्त करता है। इसका आशय यह है कि इन्द्र के आदान रवं दान दोनों ही शाशवत हैं। उनका भण्डार तिस्ति नहीं है।

> यहमै धायुरद्धा मत्याया -भक्तं चिद् भजते गेह्यं तः ।। 3-30-7

# 7. सोम्पायी इन्द्र

तोमरत देवताओं का . विशेषकर देवराज इन्द्र का अभीष्टतम प्रिय पेय है। बलवान् इन्द्र के आनन्द को बढ़ाने के लिये. तोम उसके उदर में तमुद्र की तरह एकत्र होता है।

> तं यन्मदाय शुष्टिमण स्ना ह्यस्योदरे । तमुद्रो न व्यची दधे ।। - श्रग्वेद ।-30-3

इन्द्र को प्रायः "सोमपाः सर्व ! विज्न !" अर्थात् "सोमपान करने वाले मित्र वृज्धारी इन्द्र" के रूप में आवाहित किया गया है । सोमपान के वैदिक प्रसंगों से ज्ञात होता है कि यह कोई विधिष्ट लता थी , जिसे कूट-छान कर उसका रस निकाला जाता था । यह रस अत्यन्त प्रभावी , आह्लादक, बल रवं स्फूर्ति उत्पन्न करने वाला तथा नशीला भी होता था । सोमलता अथवा सोमवल्ली के मुञ्जवान पर्वत पर उत्पन्न होने के सन्दर्भ वेदमंत्रों में प्राप्त होते हैं ।

सोमलता को अभिमंत्रित करके उत्पादित किया जाता था । अभिष्य के उपकरणों हिष्यद् अथवा सिलबट्टा एवं उलुखल है आदि की भी यथो चित मंत्रों ते समर्चना की जाती थी । इसक्रकार श्रौत-विधि से निवोड़े गये मादक सोमरस का , यज्ञ के अवसर पर देवगण तथा अधि पान करते थे । सोमपान से अमरत्व-वरण करने के सन्दर्भ भी प्राप्त होते हैं ।

I. पिबाम तोमममृता अभूम । ऋत्वेद ४ · 48 · 3

मेधरितिथि काण्व-सन्हष्ट इन्द्रसूकत। मैं इन्द्र के सोमपान का रोचक वर्णन मिलता है जो इसप्रकार है -

- हे इन्द्र ! तेजस्वी घीड़े सोमरस पीने के लिये बलवानु तुझको ले आये ।
- 2. हम सोमरस पीने के लिये इन्द्र को आवाहित करते हैं १ इन्द्रें प्रातहैवामहे.... इन्द्रें सोमस्य पीतये १
- हे इन्द्र ! इस सोमरस के पास आ । गौर मृग के समान सोम पी । §आ गह्यपेद सवन हुतस् । गौरो न तृष्टितः पिव§

तोमरत को तेजस्वी १इन्दवः तोमातः १ कहा गया है । निश्चय ही यह रत मदवर्थक होता है १तवनं तुतमिन्द्रो मदाय गच्छति १

अग्वेद 1-28 संख्यक सूक्त में सोमा भिष्यं के उपकरणों की चर्चा मिलती है। सोमलता को कूटने के लिये दो पत्थरों है तिल एवं बट्टा या लोड़ा है का प्रयोग होता था। वे दोनो पाषाण-खण्ड एक-दूसरे के उपर यूँ रखे होते हैं जैसे जाँच के उपर जाँच रखी हो हैंयत्र द्वाविव जधना धिवषण्या कृता है सोम-रस को उल्कुल हुओ खलहू में मुसल से कण्डित करके भी निचोड़ा जाता था हुउलू खलहुताना मवेद् विन्द्र जल्गुलः है तथा उसमें गाय का दूध मिलाया जाता था हूट-32-2ह

सोमपान की व्यवस्था श्येनयज्ञ में होती थी । इस यज्ञ में कूट-छानकर रोप । विकास करता है -

त त्वामदद् वृषा मदः तोमः श्येनाभृतः हुतः । येना वृत्रं निरदम्यो जधन्थ पक्तिनाजता ऽर्चन्ननु स्वराज्यस् ।। 1-80-2

एक मैंत्र में कहा गया है कि "हे इन्द्र ! वेग से बहने वाले सोमरसोँ ने तुझे तूप्त कर दिया है । धार पर पुष्टित से युक्त हुआ तू अपनी पत्नी के साथ आनन्द से रह । "20

<sup>1.</sup> अरवेद , 1-16-2, 3 तथा 5

<sup>2.</sup> वही , 1-82-6

इस मंत्र ते प्रतीत होता है कि सोमपान के अनन्तर दोम्पत्य-सुख में भी वृद्धि होती थी।

जिस घर में उत्तम कर्म १ यज्ञ १ के लिये हुआ काटे जाते हैं तथा सूर्योदय के बाद मंत्र पढ़े जाते हैं, जहाँ प्रशीसनीय हुआल कारीगर सोम कूटने के पत्थर के शहद करता है — इन्द्र उस १ यजमान १ के ही अन्नों में आनन्द प्राप्त करता है।

जैते सूर्य की किरणें आकाश को व्याप्त कर नेती हैं उसी प्रकार सोमरस इन्द्र के शरीर के प्रत्येक अवयव को उत्साह ते भर देते हैं।

> असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धष्णवा गहि। आ त्वा पृणक्तिवन्द्रियं रजः त्यों न रिश्विभिः।।

> > - अग्वेद 1-84-1

लोग इन्द्र को सोम का इच्छुक हैसोमकामैं त्वा आहुः है कहते हैं अतस्व यज्ञ मैं उसके लिये सोम निवोड़ा जाता है और इन्द्र आनन्द स्वं आह्लाद के लिये, विशाल होकर अपने पेट को सोमरस से भर लेता है। <sup>2</sup>°

हे अध्वर्धुओं । इस इन्द्र के लिये मुखकर सोम्पन्न करो । लकड़ी के बर्तन में १वने१ छाने गये सोमरस को १ निष्क्तं १ लकड़ी के पात्र में रख कर सामने ले आओ १ उत् नयध्वस्थ सोम का सेवन करने वाला इन्द्र १ जुषाण१ तुम लोगों के हाथ का बना १ हरू त्यस्थ सोम बहुत पसन्द करता है । इसलिये इन्द्र के लिये आह्लादक १ मिदिरस्थ सोम का हवन करो ।

जैसे गाय का थन दूध से भरा रहता है उसी प्रकार इन्द्र को हुआयात् इन्द्र के उदर को है सोम से भर दों। मैं इस सोम के गुप्ततत्त्व को जानता हूँ -

अध्वर्यवः प्रवसोधर्यथा गोः सोमाभरीं पृषता भोजमिन्द्रम् । वेदाहमस्य निभृतं म स्तद् दित्स्यां भूयो यजतिश्चिकेत ।। — अपवेद 2-14-9

<sup>1.</sup> अग्वेद , 1-83-6

<sup>2.</sup> वहीं , 1-104-9

इन्द्र द्वारा "त्रिकद्भुक" अर्थात् तीन पात्रों में रखे गये सोम को पीने का उल्लेख मिलता है ध्रृंवृष्णायमाणों वृणीत सोमं त्रिकट्गुंकैष्टविपवत् सुतस्य — 1—32—3 ध्रुं

सोमरत की पृत्ताति पूर्ण श्रद्धा सर्वं रूचि ते की जाती थी । उसके अभिष्य में बुद्धिमता भी अपेक्षित होती थी । अध्वर्धुं स्वयं अपनी अंगुलियों ते श्रूपित हुए सोम को श्रू नियोड़ता था । 20 जैसे इन्द्र सोमरत का अभिलाषी था , सोम स्वयं भी इन्द्र की कामना करता था । 30 क्यों कि इन्द्र सोमरत के वैशिष्ट्यों को भलीभांति जानता था । 4 सोम मनो अभिलाषित तथा विष्ट्रों के लिए अभीष्ट पेय था । 50 सोमपान से आंनन्द एवं मद की वृद्धि होती थी । 60

तोमपायी इन्द्र का पेट तसुद्र की तरह विशाल हो जाता था । जैते ॐ पर्वत ते जलप्रवाह् नीचे की और वेगपूर्वक बढ़ते हैं उत्तीप्रकार तोमरत के प्रवाह इन्द्र की होता और । इस सन्दर्भ ते इन्द्र का सोम के प्रति अतिशय लोभी, प्रकट होता है –

> यः कृक्षिः सोमपातमः समुद्र इव पिन्वते । उर्वीशपो न काकुदः । श्रग्वेद ।-8-7

इन्द्र द्वारा किये गये समस्त वीरकर्मों के मूल में "सोमपान" ही कारणभूत है। सोम के मद में ही वह ऐसे इर्तापूण कार्य कर पाता है। सोममद के ही कारण उसने वृत्र जैसे भयावह शत्रु का वध किया तथा नदियों को प्रवाहित किया।

त्वं मुतस्य मदे अरिणा अपो वि वृत्रस्य समया पाष्वारूजः ।

<sup>1.</sup> भगवेद . 1-2-6

<sup>2.</sup> इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता हमे त्वायवः । अण्वीभिस्तनाः पूतासः ।/3/4

<sup>3.</sup> इन्दवी वामुशन्ति हि ।/2/4

<sup>4.</sup> सतानां चेतथः 1/2/5

<sup>5.</sup> इन्द्रा याहि धियेषितः विपृज्तः सुतावतः । उप ब्रह्माणि वाघतः ।/3/5

<sup>6.</sup> अविताति सुन्वती हुम्स्ट्रण्डियः। पिबा सोमं मदाय कं शतकृतीं ।। 8/36/।

वस्तुतः इन्द्र का शौर्य-पराक्रम एवं बल महान् है हुंभूरि त इन्द्र वीर्यम्हू महान् धुलोक एवं पृथ्वी भी इन्द्र के बल के आगे नतमस्तक हैं हुंअनु ते घौर्बृहती वीर्यः मम इयं च ते पृथिवी नेम ओजसे हुं इन्द्र के पराक्रमों का कोई अन्त नहीं हूं निहि ते अन्तः शवसः परीणसे - 1-54-1 हैं उसके विस्मयकारी कार्य रेसे हैं कि समस्त लोक उससे डरते हैं हुंकथा न क्षोणी मियसा समारत 2/54/1 हुं

अगृणी सर्व सदन्यायक होने के कारण इन्द्र हजारों नेत्रों से सबके कर्म देखता है तथा कुकर्मी राक्षसों का वध भी करता है । 10

इन्द्र की महिमा का गान करते हुए श्रष्ठि कहता है कि – हे इन्द्र ! तूने अपनी व्यापकता से समस्त लोकों को पूर्ण कर लिया है । तूने अन्तरिक्ष में भी प्रकाशमय लोक स्थापित किये है । तेरे समान अन्य कोई भी नहीं है । तेरे समान न कोई और उत्पन्न हुआ था और न ही आगे उत्पन्न होगा । तू हो सम्पूर्ण विश्व का नियन्ता है । 20

जो भी मनुष्य संरक्षण पाने के लिये इन्द्र की शरण में आये , उन्हें उसने उसी समय §अविलम्ब ं उत्तम मार्गों पर चलाया । यही उसका बड़प्पन है । 3°

इन्द्र का पराकृम प्रशंसनीय है श्रृष्टुप्वाचन तब वीर वीर्यम् 2/13/11 कि वह असहायों का साथी है श्रृष्टुपाट्यो अभवः सास्युक्थ्यः 12/13/8 इन्द्र ने अंगिरा की गायों को पणियों से मुक्त किया । तुर्वीति एवं वप्य ऋषि को नदी के पार जाने के लिये जलप्रवाह को नियमित किया तथा गहरे जल में डूबते परावृक् ऋषि को बचाया । 40 अपनी कीर्ति का विस्तार करते हुए उसने अन्धे एवं पंगु को उत्तम नेत्र तथा चरण दिये ।

"प्रान्धं श्रोणं श्रवयन् त्सास्युक्थ्यः ।"

सहस्त्राक्षो विवर्षणिरग्नी रक्षांति तेथिति ।/79/12

<sup>2.</sup> द्राष्ट्रत्य , भगवेद , 1/81/5

<sup>3.</sup> वही , वही , 1/104/2

<sup>4.</sup> वही , वही , 2/13/12

इन्द्र संगठित होकर युद्ध करने वाला १सत्रासाहः १ मनुष्यों का हित करने वाला १जनमक्षः १ शतुओं का संहारक १जनसहः १ शतुओं को खंदेड़ने वाला १च्यवनः १ वान देने भें अपृतिम १अनानुदः १ संसारद्रावक शतु का भी संहर्ता १ दोधतः वधः १ गम्भीर एवं महान् १ गम्भीरः ऋष्वः १ असाधारण रूप से कुशल १ असमष्टकाच्यः १ समृद्धियों का प्रेरक १ रध्योदः १ शतुनाशक १ १ नथनः १ दृद्ध अंगोवाला १पी डितः पृथुः १ तथा उत्तम कर्मों का निष्पादः है।

> सार्कं जातः ऋतुना साकमोजसा वविश्वया। सार्कं वृद्धो वीर्यैः सासिहर्मूधां विचर्षणिः॥- 2/22/2

महाबली इन्द्र बुद्धि के साथ उत्पन्न हुआ , बल के साथ सभी स्थानों पर गया और पराक्रम के साथ बढ़ा । उसने युद्ध में शत्रुओं का वध किया । वह सर्वद्रष्टा है ।

इन्द्र की महिमा सर्व गरिमा का कोई अन्त नहीं है। यही कारण है कि अधि इन्द्र को ही अपना आराध्य मानता है। भले ही निन्देक लोग इस बात के लिये उसकी आलोचना ही क्यों न करें।

> उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्थतिष्ठचदारत । दधाना इन्द्र इद् दुव - 2/4/5

इन्द्र के बल का परिमाण तीन गुनौ है । अर्थात् वह अपने से तीन गुना अधिक बल वाले श्रष्ट का भी संहार करने में सहज ही समर्थ है । वह तीन भूमियों तथा तीन तेजों का संवालक है । वह प्राचीनकाल से ही अर्थात् जन्म से ही श्रष्ट्राहत है ब्रिज्ञा आहाः असि उसका यश ह्रविष्ट्री सैकड़ों रूपों से भी अधिक है , सहस्त्रों से भी कहीं अधिक है –

उतं ते शतान्मधवन्तुच्च भूयत । उत्त सहस्त्राद् रिरिचे कृष्टिट्यु श्रवः॥- 2/102/7

# संहिताओं में उपलब्ध प्रमुख इन्द्रोपाख्यान

उपर्युक्त विवेचनों में ही अनेक रेसी कथाओं का संकेतसूत्र दिया गया है जो इन्द्र के चरित्र से जुड़ी हैं। अतस्व पिष्टपेषण को दृष्टिट में रखते हुए इन्द्र से जुड़े कुछ उपाख्यानों का नामा उल्लेख मात्र तथा शेष का किञ्चिद विस्तृत विवरण प्रस्तुर्त किया जा रहा है:-

### १।१ दिवोदासोपाख्यान

ऋग्वेद के 1/10/53 , 1/16/112 तथा 1/53/8 संख्यक मंत्रों में दिवोदास की वर्चा आई है । दिवोदास का ही दूसरा नाम अतिथिग्व भी था । उसने अनेक बार देवासुर—संग्राम में इन्द्र की सहायता भी की थी । परन्तु कालान्तर में करंज तथा पर्णय नामक राक्षसों के भय से वह जल में जा छिपा । इन्द्र ने दानवों का संहार कर दिवोदास की रक्षा की ।

#### १४१ अस्तर•ान

अपाला-सम्बन्धी उपाख्यान आठवें मण्डल के 92वें सुक्त में आया है। बृहद्देवता तथा पुराणों में इस कथानक का विस्तृतविवरण मिलता है। परन्तु ऋग्वेद में उसका मूल संकेत ही उपलब्ध है।

अपाला महर्षि अत्रि की कन्या थी जिसका विवाह महर्षि कृशाइव से हुआ था। परन्तु चर्मरोग से ग्रस्त अपाला को कृशाइव का प्रेम प्राप्त नहीं था। उसका शरीर इवेत-कृष्ट से कृस्त था तथा उसके रोम भी नष्ट हो गये थे। सन्तप्त अपाला पिता के घर लौट आई।

अपाला ने घोर तप किया तथा इन्द्र को प्रसन्न किया -सोम प्रदान कर । उसने इन्द्र से तीन वर माँग - पिता की भूमि की उर्वरता, पिता के शीश का रोमशत्व तथा अपने सर्मरोग की समाप्ति। प्रतन्त हुए इन्द्र ने अपाला को रथ के छिद्र से, गाड़ी के छिद्र से तथा रथ के जुए के छिद्र से तीन बार बाहर निकालकर पवित्र किया जिससे उसका सर्मरोग जाता रहा। 2.

पुराणों में इसी कथानक की विस्तृत चर्चा मिलती है। पौराणिक उल्लेखों में अपाला द्वारा चर्मरोग की समाप्ति के साथ ही साथ "माँ बनने" का वर माँगने की भी बात आई है। संभवतः मातृत्व के पीछे, अपाला का उद्देश्य अपने पति का क्षात्रव का सहस-सुख प्राप्त करना रहा होगा। वह न केवल अपने चर्मरोग की समाप्ति एवं सौन्दर्य चाहती थी, बल्कि पराइमुख पति का प्रेम भी चाहती थी।

इन्द्र ने अपने रथ के छिद्र से अपाला को तीन बार निकाला जिससे उसकी रोगग़रत त्वचा छिल गई और वह रूप-सौन्दर्य से ओत-पोत हो उठी । पहली बार छिली त्वचा शाल्यक हुँसाही हूँ के रूप में , दूसरी तथा तीसरी बार छिली त्वचा क्रमशः गोधा हुँगोह हूँ तथा कुकलास हुँशिरिगट हूँ के रूप में परिणत हुई । शल्यक हुँसाही हूँ गोधा हुँगोह हूँ तथा कुकलास हूँगिरिगट हूँ तीनों ही जन्तु हैं । परन्तु वैद्यक शास्त्र में इन्हों तीनों को मदनवृक्ष , पिप्पली तथा तलविशेष्ठ के रूप में जननेन्द्रिय की पुष्टिट के लिये निर्दिष्ट किया गया है ।

श्वापेक्षा अथवा तिरस्कार है के कारण अपाला पिता के घर लौट आई थी और उसने चर्मरोग की समाप्ति के लिये इन्द्र की उपासना प्रारंभ कर दी थी −

कुवित् पति क्रियो यती रिन्द्रेण सँगमाम है।। - 8/91/4

इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र विरोहय ।
 शिरस्ततस्योर्वरामादिदं म उपोदरे ।।
 8/91/5

<sup>2.</sup> रवें रथस्य खेऽनतः खे युगस्य शतकृतीः । अपालां मिन्द्रं त्रिष्टपत्व्यकृणीः 'तूर्यत्वचम् ।। 8/91/7

### §3§ तरमा-पणि-उपाख्यान

1

0

पणियों के सन्दर्भ में विस्तृत चर्चा पहले हो की जा चुकी है। भग्वेद दशम मण्डल के 108वें सूक्त में पणियों तथा देवश्वनी सरमा का सैवाद, अत्यन्त रोचक शिली में प्रस्तृत किया गया है। इस सैवाद से ही उपाख्यान का मूल-सूत्र समझ में आ जाता है।

पणि सम्भवतः यूत एवं व्यापार में रत राक्ष्तों का एक वर्ग था जो नाना
प्रकार के द्वर्व्यंतनों एवं समाजविरोधी कार्यों में आतक्त थे ! पणियों ने महर्षि अंगिरा
तथा अयास्य की गायों का अपहरण कर लिया और उन्हें पर्वतकन्दराओं में छिपा दिया
श्वियों ने महाबली इन्द्र ते तहायता की याचना की ।

इन्द्र ने देवशुनी सरमा को पणियों का ठिकाना जानने का दायित्व सौंपा। सरमा अपनी प्राणधाक्ति के सहारे पणियों तक पहुँच गई और उसने महाबली इन्द्र के शौर्य पराक्रम का वर्णन करते हुए पणियों को सावधान किया और गायों को लौटा देने का आगृह किया।

परन्तु पणियों ने तरमा की बात नहीं मानी । उन्होंने अपने शस्त्रबल की डीं: हाँकी और कहा कि विना युद्ध के भला इन गायों को कौन छुड़ा कर ले जा सकता है है है कस्त रना अब हुजादयुध्च्युतास्माकमायुधा सन्ति तिरमाह

पणियों ने पुलोशन देकर सरमा को अपनी ओर मिलाना चाहा । पणियों ने सरमा को अपनी बहिन भी मान लिया हैस्वसार त्वां कृषवे मा धुनर्गा अप ते गवां सुर भजामहै परन्तु इन्द्र के पृति अडिंग निष्ठा वाली सरमा ने पणियों को , उनके विनाश की सूचना देते हुए फटकार दिया ।

<sup>1.</sup> द्रष्टव्य - अग्वेद 10/108/4

नाहं वेद आतृत्वं नो स्वप्तत्व-मिन्द्रो विद्वरङ्गिरसम्य घोराः । गोकामा में अच्छदयन् यदायमपाह इत पणयो वरीयः ।। 20/108/10

कुद पणियों ने तब सरमा को बहुत मारा । वह मुँह से रक्त का वमन करती इन्द्र के पास लौटी । देवराज इन्द्र उसी रक्तधारा का अनुसरण करता पणियों के गुप्त पर्वत-दुर्गों तक जा पहुँचा तथा पणियों का विनाश कर डाला । गायें मुक्त हो गई और महर्षि अँगिरा के आश्रम लौट आई ।

## १4१ पुरूरवस् उपाख्यान

म्रावेद दशम मण्डल के 95वें तूक्त में आया हुआ उर्वशी सर्व पुरूरवा का संवाद अत्यन्त मार्मिक है। इसी साँकेतिक कथानक का विस्तृत रूप होमें अनेक पुराणों तथा अभिजात संस्कृत-वाइनमय हुँका लिदासपृणीत विक्रमोर्वशीयम्हूँ में उपलब्ध होता है।

देवाँगना उर्वेशी चन्द्रवंश समाद रेल ्रॅडला-पुत्र हुस्रवा की पत्नी थी। परन्तु उसने पुरुरवा का पत्नीत्व इस शर्त पर स्वीकार किया था कि उसके मेक्शावक को ्रॅजिसे वह स्वर्ग से अपने साथ लाई थी हैं कोई अपहृत न करने पाये तथा पुरुरवा कभी भी उर्वेशी के समक्ष नग्न न दिखाई पड़े।

उर्वशी सार वर्ष तक पुरुरवा के साथ रही । पुरुरवा उर्वशी के प्रेम में आसकत था । वह एक धण भी उर्वशी के विना न रह पाता । परन्तु उर्वशी का अभाव इन्द्र को भी खटकता था । अतएव उर्वशी की शर्तों का पता लगाकर , इन्द्र ने एक रात गन्धवाँ को मेज मेष्शावक का अपहरण करा लिया । उर्वशी के गुहार लगाने पर जब पुरुरवा संभूमवश मेष्शावक को बचाने नगन अवस्था में ही दौड़ पड़ा तभी इन्द्र ने विद्युत-पुकाश कर दिया जिससे उर्वशी ने राजा को नगन देख लिया । उर्वशी की दोनो शपर्य मंग हो गई अतस्व वह राजा पुरुरवा को छोड़कर स्वर्ग लौट गई । उस समय वह गर्भवती थी । स्वर्ग में ही उसने पुरुरवा के पुत्र आयु को जन्म दिया ।

स्वर्ग प्रयाण करती उर्वशी को प्रमास रा पुरूरवा ने बहुत अनुनय-विनय करके मनाया । उसने कहा कि उर्वशी । वेरे विरह के कारण , मेरे तूणीर से विजय के निमित्त बाण तक नहीं निकल पा रहे हैं। बलवान् होते हुए भी मैं शत्रुओं से गायों तथा अनंत रेशवर्यों को नहीं छीन सकता। उर्वशी अपनी चार सखियों हुसुजूणिं, ब्रेणि, सुम्नआपि तथा हृदेवसुहूँ के साथ आई थी पुरुरवा के पास। परन्तु पुरुरवा एकमात्रं उर्वशी में ही अनुरक्त था। 20

उर्वशी पुरुरवा के प्रणायनिवेदन से व्यथित हो उठी । परन्तु वह अपनी
प्रतिज्ञा के कारण स्वर्ग लौटने को विवश थी । उसने विनम्रतापूर्वक कहा — हे वीर !
अब इस वार्तालाप से क्या लाभ होगा १ १ किमेता वाचा कृणव १ मैं तो उषा के समान
अब तुम्हारे पास से दूर हो रही हूँ । इसलिये हे पुरुरवा ! तुम अपने घर लौट जाओ ।
मैं वायु के समान तुम्हारी पकड़ में अब नहीं आ सकती । 30

हे वीर । तू दिन मैं तीन बार मेरा उपभोग करता था । मुझे सप त्नियों से भी कोई प्रतिरूपर्धा नहीं थी । मेरे अनुकूल रहकर ही तू मुझे सन्तुष्ट करता था । उस समय १र तिकाल में१ तू मेरे शरीर का स्वामी होता था । १ हे पुरूरवा । तूने मुझमें अपना गर्भ स्थापित किया है । परन्तु मैंने तो तुझे सब दिन कहा – समझाया १ कि मेरी प्रतिज्ञाओं की रक्षा कर। परन्तु तूने मेरी बात मुनी नहीं । तो फिर अब क्यों शोक कर रहा है । 50

हे वीर ! जब तेरा पुत्र रोने लगेगा १ँपैदा होगा १ तब मैं उसकी कल्याणकामना करूँगी । जो तेरा अपत्य है मैं उसे तेरे पास मेज दूँगी । अब तुम अपने धर को लौट जाओ । हे मूद्र ! अब मुझे नहीं पा सकोंगे । 60

<sup>.</sup> 

भग्वेद , 10/95/3

<sup>2.</sup> वही , 10/95/6

<sup>3.</sup> पुरुरवः पुनर्हतं परेहि दुरापना वात इवा ८ हमहिम ।।

<sup>4.</sup> द्रष्टटव्यः भग्वेद , 10/95/5

<sup>5.</sup> वहीं वहीं , 10/95/II

<sup>6.</sup> वहीं वहीं , 10/95/13

हे पुरुरवा ! मेरे वियोग में तू मृत्यु को न प्राप्त हो । पृथ्वी पर मत गिर । अमंगलकारी वृक तुझे न खायें । स्त्रियों की मैत्री स्थायी नहीं होती । उनके हृदय तो जंगली र्वृन्संतर् मेड़ियों के हृदयों जैसे होते हैं । ।

हे पुरुरवा ! विविध्रूषवाली १अप्तरा, देवांगना १ होते हुए भी मैं मनुष्यों के बीच में १अथां व् मृत्युलोक में १ विचरण करती रही हूँ । तेरे साथ रमण करती हुई मैंने चार वर्ष बिताए हैं । प्रतिदिन एक बार धृत का स्वाद १रित्सुख प्राप्त किया है । उतने से ही सन्तृप्त होकर मैं स्वर्ग लौट रही हूँ । 2° हे ऐल ! मृत्यु के अनन्तर तू स्वर्ग में १मेरे साथ सुख एवं आनन्द प्राप्त करेगा १स्वर्ग उत्वं अपि मादयाते १

यद्य पि श्वग्वेदोपलब्ध पुरूरवस् उपाख्यान में इन्द्र का प्रत्यक्ष नामोल्लेख नहीं प्राप्त होता है, परन्तु परोध रूप से इस कथानक में उसकी भी भागीदारी है। रेल के पौराणिक सन्दर्भों में इन्द्र का चरित्र विस्तार से निरूपित किया गया है।

## §5**§ वृषा**कपि – उपाख्यान

अग्वेद 10म मण्डल के 86वें सुक्त में इन्द्र-इन्द्राणी तथा वृषाकिप का रोचक संवाद वर्णित है जिसका सिविस्तर वर्णन् ब्रह्मपुराण में आया है । अग्वेदीय सन्दर्भ में वृषाकिप को "रेन्द्र" अथात् इन्द्र सर्वं इन्द्राणी का पुत्र कहा गया है , परन्तु पाराधिक सन्दर्भ में उसकी उत्पति पुकाशान्तर से वर्णित है ।

पौराणिक आख्यान के अनुसार दैत्यराज हिरण्या का पुत्र था महाशनि और पुत्रवध् थी पराजिता । एक बार महाशनि ने इन्द्र को उसके वाहन रेरावत-सहित पकड़कर अपने पिता को सौँप दिया । परन्तु महाशनि ने इन्द्र को मारा नहीं क्यों कि वह उसकी बहन इन्द्राणी १पौलोभी १ का पित था । महाशनि का विवाह वरूण की पुत्री से हुआ था । फलतः देवतां ओं ने वरूण की सहायता से इन्द्र को महाशनि के चंगुल से छुड़ा दिया ।

<sup>।.</sup> दूष्टट्यः भ्रग्वेद , 10/95/15

<sup>2.</sup> वहीं वहीं , 10/95/16

अपमानित हुए इन्द्र ने अपनी ट्यथा इन्द्राणी से कही । पितवृता इन्द्राणी ने गौतमी नदी के तट पर निष्ठापूर्वक भिव की अर्चना की और अपने पित के लिये अभ्युदय एवं अविनाभ का वर माँगा । इन्द्र तथा इन्द्राणी ने भिव के आदेशानुसार विष्णु और गंगा की भी आराधना की तथा सबको एक ही साथ पुसन्न किया ।

फ्लतः भिव खर्वं विष्णु के समन्वित अंश से चक्र एवं त्रिश्वलधारी अब्जक वृषाकिष नामक एक पुरूष प्रकट हुआ जिसने रसातल में प्रवेश कर महाशनि का वध कर डाला । इसप्रकार पौटाणिक वृषाकिष इन्द्र तथा इन्द्राणी का रक्षक सिद्ध होता है ।

भगवेदीय वृषाकिप उपाख्यान से , इन्द्र की वृषाकिप के प्रति अमर्थ रवं प्रतिस्पर्धा-भावना प्रकट होती है क्यों कि स्तोता सोमयाग में इन्द्र के स्थान पर वृषाकिप की ही स्तृति करने लगे थे ! परन्तु इन्द्र को , वृषाकिप की तुलना में अपना परिभव स्वीकार्य नहीं था । फ्लतः वह स्पष्ट उद्घोष करता है - विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः अर्थात् इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है ।

इन्द्राणी कहती है - अत्यन्त व्यथित होकर वृषाकिष पर आकृमण क्यों करते हो १ हरितवर्ण मृगभूत इस वृषाकिष ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है १ तुम तो सदैव इसकी रक्षा करते रहे हो कि कहीं इसके कानों को वराहभोजी कुते काट न लें । 20

इन्द्र ने कहा - यजमानों ने मेरे लिये प्रिय स्वं धृतयुक्त जो भोज्य-सामग्री रखी थी उसे वृष्णाकिष ने सब प्रकार से दृष्णित कर दिया है। इसलिये मैं इसका सिर अवश्य काट लूंगा ।

प्रिया तष्टानि मे कपिष्ट्यक्ता व्यद्दुषत् । शिरो न्वस्य राविषे न तुर्गं दुष्कृते भुवम् ।। विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ।। 10-86-5

<sup>।.</sup> द्रष्टट्य - ग्रग्वेद , 10/86/।

<sup>2.</sup> किमयं त्वां वृष्णाक पिश्चकार हरितो मृगः १ यमिमं त्वं वृष्णाक पिं प्रियमिन्द्रा भिरक्षति । श्वान्वस्य जम्भिषदिष कर्णे वराह्युः ।।

सूकत के उत्तरार्ध में वृष्याकिप द्वारा इन्द्र के पौरुष एवं इन्द्राणीकेरूप-सौन्दर्य
तथा सौभाग्य की भूरि-भूरि प्रांसा की गई है। इन्द्र तथा इन्द्राणी वृष्याकिप पर पुनः
पुसन्न हो जाते हैं और उनका वात्सल्य उमइ पड़ता है – हे वृष्याकिप । तेरे लिये हम
सुखपुद हितकर कर्म करते हैं। तू पुनः लौट आ हित्वं पुनः एहि। सुविता कल्पयावहें हैं
बहुत मीठे पदार्थ खाने वाला तू अब तक कहाँ था १ तू किस देश को चला ग्या था १
हैपुल्वधः स्यः मृगः कव १ जनयोपनः कं अगन् १ह

अग्वेद के सन्दर्भ से ज्ञात होता है कि वृष्णाकिष वृष्टम सर्वं किष का मिला—जुला रूप था । यह तथ्य पौराणिक कथानक से भी प्रमाणित होता है क्यों कि वृष्णाकिष का जन्म िवित तथा विष्णु के समन्वित आंग से हुआ था । वेद में उसे हरितवर्ण मृग कहा गया है ।

### र्868 वितिष्ठोपाख्यान

श्वरवेद सप्तम मण्डल के 102 सूक्तों के द्रष्टा श्रष्टि विसष्ठ हैं । शेष्ट्र दो सूक्तों के द्रष्टा श्रष्टि क्रमशः वासिष्ठ शक्ति तथा अन्य विसष्ठपुत्र हैं । इस मण्डल के अनेक सूक्तों में विसष्ठ के सन्दर्भ में व्यक्तिगत बातें कही गई हैं । ।

विशिष्ठ-सम्बन्धी इन्हीं श्रग्वैदिक कथासूत्रों का विकास आगे चलकर वृहद्देवता एवं पौराणिक गूंथों में हुआ । विशिष्ठ एवं विश्वामित्र का संघर्ष विशिष्ठ एवं कल्माष्याद, विशिष्ठ एवं निमि के पृख्यात उपाख्यान पौराणिक-वाइम्य के महत्त्वपूर्ण अंश हैं ।

विताय की उत्पत्ति के सन्दर्भ में बताया गया है कि एक बार मित्र एवं वरूण द्वारा यज्ञ की दीक्षा लेने पर देवागंना उर्वशी वहाँ आई । उर्वशी को देखते ही विचलित चित्तवृति वाले मित्र एवं वरूण का रेतस् रखलित हो कर वासतीवर नामक यज्ञपात्र में गिर पड़ा और तत्काल ही उससे अगस्त्य उत्पन्न हुए । वीर्य का जो अंश भूमि पर गिरा उसी से ब्रह्मर्थि विताय की उत्पत्ति हुई -

भगवेद मण्डल-7 सुक्त-55,86,87,88,89

उता ति मैत्रावरूणो वितिष्ठो-विश्वा ब्रह्मन् मनसो अधिजातः । द्रप्तं स्कन्नं ब्रह्मणा दैन्येन विश्वेदेवा पुष्करे त्वाददन्त ।। - ऋग्वेद ७-३३-।।

"हे ब्रहमन् वितिष्ठ ! तुम मित्र एवं वरूण हे उत्पन्न हुए । तुम उर्वशी के मन हे उत्पन्न हुए हो । जल में गिरे हुए तुम्हें , विश्वेदेवों ने दिव्य ज्ञान हे कमल में धारण किया था ।"

ब्रिमिषं विशिष्ठ ने घोर तथ किया तथा उन्होंने अपनी स्तृति से अग्नि, विश्वेदेव, वरूण, धावा-पृथिवी, मरूत्, अश्विन् एवं उषा आदि देवों को प्रमन्न किया। ताण्ड्य ब्राह्मणं के एक उल्लेखानुसार \$15/5/24\$ इन्द्र ने वितिष्ठ की इच्छा जानकर उन्हें विराट् की शिक्षा दी तथा अग्निहोत्र से लेकर पृश्यश्चित तक का रहस्य प्रदान किया।

वैदिक वितरूठ-सन्दर्भों में एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग है - अपराध्यास्त वितरूठ का वरूण से धामायाचना करना । इन्द्र और अग्नि के प्रति भी वितरूठ विनत हैं -

> मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी मा भिश्वास्तमे । मा नो रीरधर्तं विदे ।। १ अपनेवेद ७/५८/३

आत्मदृष्ट वेदमंत्रों में बृह्मिष वितष्ठ ने तत्त्विद्यान का प्रकाशन किया है। वह अज्ञानी तथा विश्वनदेव हेट्यिभियारी है की निन्दा करते हैं तथा सुकति, सन्मार्ग, सृशिक्षा, बृद्धि, ज्ञान, जय-विजय, तेजिस्वता, शरीर-संवर्धन, को तिं, सुभगम्मन्यता उत्तमसन्तति, गोरक्षण, दीघायुष्य, ईश्वरोपासना, मातृभूमि, संघटना, नेतृत्व तथा राजधर्मी आदि के सन्दर्भ में अपने उदात्त विचार पृक्ट करते हैं जो कि शाश्वत एवं सार्वकालिक हैं। आज भी वितष्ठ की देशनाओं की सार्यकता कम नहीं है।

<sup>।</sup> सविस्तर द्रष्टव्य - अग्वेद सप्तम मण्डल ।

#### १ॅं7**४ घोषो**पाख्यान

अग्वेद दशम मण्डल के 39वें तथा 40वें तुक्त की शक्तिका काक्षीवती घोषा है। दोनों ही तुक्तों में क्रमशः चौदह -चौदह मंत्र हैं। घोषा का सन्दर्भ शानकप्रतित वृहद्देवता में भी निरूपित हुआ है।

घोषा राजा कक्षीवान् की पुत्री थी फ्लतः उसे काक्षीवती भी कहा जाता था । वह रोमशा तथा रोगग्रस्त थी । अहुन्दर भी थी । फ्लतः किसी ने उसका वरण नहीं किया और वह अपने पिता के ही घर पर रहती हुई "जरती" १ृब्द्री १ हो गई ।

पतिकामा घोषा ने अपनी तपश्चर्या ते अन्ततः अश्वनी-कुमारों को प्रसन्न किया और उन्हों की कृपा ते उते रूप-सौन्दर्य तथा यौवन प्राप्त हुआ । घोषा को मनोऽनुकूल पति मिला और सुहरूत्य नामक पुत्र भी । यही सुहरूत्य घौषेय , ऋग्वेद ।०म मण्डल के 41वें सुक्त का द्रष्टा ऋषि भी है । घोषा की गणना , अपाला, मैत्रेयी , गार्गी तथा विश्ववारा आदि बृह्मवादिनी ऋषिकाओं के साथ की जाती है ।

श्रावेद में आया हुआ घोषा का उपाख्यान उसकी अदम्य प्रतिप्राप्ति-कामना तथा मनो था को प्रकाशित करता है। वह अश्विनीकुमारों द्वारा किये गये महान् उपकारों का , उन्हें रमरण कराती है तथा अपने उद्वार की कामना करती है।

जराजीण च्यवन ऋषि को अघवनों ने उतीप्रकार युवा बना दिया जैते १कारूशिल्वी १ पुराने रथ को नया बना दे। 2° तुम्न के पुत्र भुज्यू को जल में डूबने ते बवाया।
राजा पुरुमित्र की कन्या शुन्ध्युव रथातीन कर तुमने उतके पति विमद के पात पहुँचा
दिया था। विधिमिति के युद्ध में , आवाहन करने पर तुम दोनो तहायतार्थ आये थे और
उत्तकी प्रता-वेदना को दूर कर दिया था १ 10/39/7१

अमाजुरिविद्भवधो युवं भगः अधार्त् पिता के घर में जरावस्था को प्राप्त, दुर्भाग्यग्रस्त घोषा की सौभाग्यप्राप्ति में तुम सहायक हुए । अग्वेद ।/।।७/७ में भी इसी तथ्य का उल्लेख है - घोषायै चित् पितृषदे दुरोणे पतिं जूर्यन्त्या अधिवनावदत्तम् ।।

<sup>2.</sup> युर्तं च्यवानं सनयं यथा रथं पुनर्युवानं वरथाय तक्षयः ।

अत्यन्त वृद्ध हुए किन नामक ऋषि को हे अधिवनों ! तुमने ही यौवन-सम्पन्न किया था और पृयावियोग से पीड़ित वन्दन नामक ऋषि को अन्धकूप से बाहर निकाला था । लैंगड़ी विश्वपला को , लोहे की जाँच लगाकर तुमने तत्काल ही चलने योग्य बना विया था १०/३९/८१

असुरों द्वारा पर्वतगुहा में बन्द रेम नामक ऋषि को तुम्ही ने संकट से उवारा था तथा सात बन्धनों में बाँधकर अग्निकुण्ड में फेंके गए महर्षि अत्रि को बचाने हेतु तुम्हीं ने कुण्ड की आग बुझा दी थी \$10/39/9\$ इसीप्रकार राजा पेटु को तुमने एक श्वेतवर्ण अवव तथा अन्य 99 अव दिये थे। वृक के मुँह में गिरी वर्तिका \$बतख को तुम्हीं ने मुक्त किया था। 20

इन विरूदाव लियों के बीच ही **घोषा** अपनी जीवनव्यथा भी व्यक्त करती है। वह अपने सौभाग्य के लिये वर माँगती है।

40वें सुक्त के अध्ययन से ज्ञात होता है कि घोषा अधिवनीकुमारों की कृपा से रूपयौवन प्राप्त कर चुकी है और अब वह मन्हें भिल्षात वर पाने के लिये नासत्यों की कृपा चाहती है।

वह कहती है कि हे अदिवनों ! तुम दोनों की कृपा से ही घोषा नारीलक्षणों को १उन्नतपयोधर आदि प्राप्त कर सौभाग्यवती हुई है १ अब है इसे कन्येच्छुक वर प्राप्त हो । जैसे निम्नाभिमुखी नदियाँ बहती हैं उसीप्रकार यह घोषा किसी तेजस्वी पुरुष की और प्रकृत हो रही है । वह रोगमुक्त हो गई है ११०/४०/११

जो लोग अपनी प्रिया की प्राणरक्षा के लिये रोते हैं, उन्हें यज्ञकर्म में नियुक्त करते हैं, अपनी बाहों से उनका प्रगाद आ लिगंन करते हैं। वे प्रियतमार भी पति के लिये उत्तम सन्तान पैदा करती है तथा पति को आ लिंगन देकर स्वयं भी सुख प्राप्त करती हैं {10/40/10}

युवं भवेतं पेदवे ऽभिवनाभवं नवभिवाजिनंवती च वाजिनम् ।

<sup>2.</sup> वुकस्य चिद्वर्तिकामन्तरास्याधुवं श्रची भिर्गृतिता म्युञ्चतस् ।

<sup>3.</sup> इयं वामह्वे शृणुतं में अविवना पुत्रायेव पितरा मह्यं विश्वतम् । अनापिरज्ञा असजात्यामतिः पुरा तस्या अभिवास्तरव स्पृतम् ।।

<sup>-</sup>म्रावेद 10/39/6

हे अधिवनो ! उनका उसप्रकार का १पितिसँगमजन्य १ सुखं मैं नहीं जानती । वह सुख तुम्हीं मुझे बताओ १ युवा पित देकर १ युवती पत्नो से प्रेम करने वाला बलवान् तथा वीर्यवान् पित मैं प्राप्त कहें !

> न तस्य विद्म तद्व सु प्रवोचत युवा ह यद्ववत्याः क्षेति यो निष्ठु । प्रियो स्त्रियस्य वृष्णस्य रेतिनो गृहं गमेमा दिवना तद्वदमित ।। 10/40/।।

अब वैदिक इन्द्रोपाख्यानों का यह प्रसंग यहीं समाप्त किया जा रहा है। इन्द्र से जुड़े बल, अहि, वृत्र, नमुचि, कृयव, शम्बर, चुमुरि तथा उरण-अर्जुद आदि दानवों-असुरों के प्रसंग इस अध्याय के पूर्व अनुच्छेदों में ही प्रस्तुत किये जा चुके हैं। जिन उपाख्यानों में इन्द्र की सहभागिता नहीं है उनका विवरण प्रस्तुत करना शोधकर्ता का लक्ष्यनहीं तथा जो उपाख्यान ब्राह्मणों, आरण्यकों एवं उपनिषदों में अधिक स्पष्टता के साथ निरूपित किये गये हैं, उन्हें उन्हीं शीषीं के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जायेगा।

# ब्राह्मणीं, आरण्यकों तथा उपनिषदों में इन्द्रोपाख्यान

वेदमंत्रों की ही तरह वेदमंत्रितर श्रुति—वाइ, मय भी पदे—पदे इन्द्र के उल्लेखों ते ओतपोत है। परन्तु विषय के औचित्य को ध्यान में रखते हुए कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा अपरिहार्य इन्द्रोपाख्यानों की ही समीक्षा प्रस्तुत स्थल पर की जा रही है।

#### ≬। **शुनःशे**पोपाख्यान

रेतरेम ब्राइमण में शुनःशेष, रोहित तथा इन्द्र की कथा का विस्तृत निरूपण हुआ है। इक्ष्वाकुर्वंशी महाराज हरिश्चन्द्र ने पुत्र की कामना से वरूण देवता का यज्ञ किया। वरूण ने प्रसन्न होकर इस शर्त पर उन्हें पुत्र प्राप्त करने का वर दिया कि उसी पुत्र की बलि देकर वह वरूण को प्रसन्न करेंगे।

हरिश्चन्द्र को रोहित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । परन्तु पुत्रमोहक्या महाराज उसकी बलि नहीं दे सके । वरूण के बार-बार याद कराने पर भी वह बहाने बनाते रहे - "दाँत निकल जायें तब यज्ञ करेंगा , दूध के दाँत गिर जायें तथा स्थायी दांत आ जायें तब यज्ञ करेंगा , पुत्र कवच धारण करने योग्य हो जाय तब यज्ञ करेंगा ।"

इसी बीच अपनी मृत्यु को आसन्न जान रोहित प्राणभय के कारण वन में भाग गया । वरूण ने कृपित होकर महाराज हरिश्चन्द्र को भयावह जलोदर-रोग से गुरुत कर दिया ।

पिता की दुर्दशा जान-सुन कर रोहित ने घर लौटने का निश्चय किया।
परन्तु इन्द्र को यह भय था कि यदि पुत्र की बिल देकर हरिश्चन्द्र ने वरूण को प्रसन्न
कर लिया तो निश्चय ही इन्द्रपद उन्हीं को प्राप्त होगा। फ्लतः वह रोहित को
घर लौटने से, यह कह कर, बिरत करते रहे कि "चलते रहना ही जीवन का मूलमैंत्र
है।"

तोने वाला व्यक्ति किल का प्रतीक है। अंगड़ाई लेने वाला द्वापर का तथा उठ बैठने वाला त्रेता का । परन्तु संवरण करने वाला व्यक्ति तो साक्षात् कृतयुग ही है। इसिलिये रोहित । चलते ही रहो । " । •

संचरणक्षील व्यक्ति ही मधुपाता है और संचरणक्षील ही स्वादिष्ट गूलर के फल प्राप्त करता है। बिना थके हुए लक्ष्मी नहीं प्राप्त होती। रोहित । हमने ऐसा ही सुना है। अतः चलते ही रही।<sup>2</sup>॰

जो व्यक्ति संवरण करते हुआ थकता नहीं उसे लक्ष्मी १ सफ्लता १ नहीं मिलती । रोहित ! हमने ऐसा ही मुना है । बैठे हुए व्यक्ति १ आलसी १ का भाग्य उससे रूठ जाता है , परन्तु चलने वाले के साथ तो इन्द्र १ ऐश्वर्य १ स्वयं सखा बनकर रहता है । उ॰ इसलिये चलते ही रही ।

किलः शयानो भविति संजिहानस्तु द्वापरः ।
 उतिंष्ठस्त्रेता भविति कृतं सम्पद्यते चरन् ।। चरैवेति ।

<sup>2.</sup> चरन् वै मधु विन्देत चरन् स्वादुमुदुम्बरम् ।

नानाश्रान्ताय श्रीरिंत इन्द्र इच्चरतः सखा ।। चरैवेति

इसप्रकार पिता के प्रेम में डूबे तथा घर लौटने के इच्छुक रोहित को इन्द्र तीन वार लौटने से विरत करता रहा । अन्ततः रोहित ने अपने बदले किसी और को यज्ञपशु बनाने के उद्देश्य से अजीगर्त ऋषि के मध्यम पुत्र शुनःशेष को मनवाहा मूल्य देकर खरीद लिया । वह शुनःशेष को लेकर घर लौट आया । महाराज हरिश्चन्द्र ने वरूष का यज्ञ प्रारंभ किया । यूप से बंधे यज्ञपशुभूत शुनःशेष ने विश्वा मित्र के कहने से भगवान वरूष को अपनी भावभीनी करूणा भरी स्तृतियों से प्रसन्न कर लिया । वह पाश्मुक्त हो गया और वरूष की कृपा से हरिश्चन्द्र भी रोगमुक्त हो गये ।

रेतरेय-ब्राह्मणतथा परवर्ती पौराणिक-वाइ॰ मय में अनेकाः उदाहृत इस उपाख्यान में इन्द्र को एक स्वार्थी तथा द्वेषी प्राणी के रूप में चित्रित किया गया है जो कि रेशवर्यच्युत होने के भय से किसी और का अम्युदय नहीं देख सकता है । चूंकि वह एक-मात्र शतऋतु है अतरव किसी अन्य राजंषि अथवा महर्षि का शतकृतु होना अथवा तपोबल से अम्युदयशील होना उसे स्वीकार नहीं । फलतः वह छल-छ्द्म का आश्रय लेकर विघन-बाधा उत्पन्न करता रहता है ।

#### १2१ विश्वरूपोपाख्यान

यह उपांख्यान वस्तृतः इन्द्र एवं वृत्र के तथा की पृष्ठभूमि है। । शतपथ तथा तैति ब्राह्मण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है तथा उसी का अनुवदन अनेक पुराणों में भी उपलब्ध हैं।

एक बार देवगुरू बृहस्पति की अनुपिस्थिति में इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया । विश्वरूप ऋशिरस्था । उसके तीन मुख तथा ६ नेत्र ये । वह एक मुख से सोमपान , दूसरे से सुरापान तथा तीसरे से अन्नभक्षण करता था । देवं पुरोहित होते हुए भी वह मिदिरा के नों में इन्द्र को दुर्विचन कहता तथा अकुरों की पृशंसा

<sup>। -</sup> सविस्तर द्रष्ट ाः शतपथ-ब्राह्मण । 2/7/। तथा 5/5/4 तैतिरीय-ब्राह्मण 3/6/13/।

भी करता । कुपित होकर इन्द्र ने एक दिन विश्वरूप के तीनों ांतर काट डाले । सोमपायी मुखं गिरकर कपिञ्जल , सुरापायी मुखं कलविड्कः तथा अन्नभक्षी मुखं तीतर बन गया ।

पुत्रवध का वृत्तान्त ज्ञात होने पर त्वष्टा घोर अभिवार-कर्म के लिये

होमरत ले आया । इन्द्र ने बलात् उसे पी लिया और वह १ूँउन्मत होकर १ दिशाओं

में घूमने लगा । इन्द्र का वीर्य स्रवलित होकर गिर पड़ा । उसकी सारी तेजस्विता

उसके अंगों से धरित होकर गिरने लगी जिससे नाना प्रकार जीव-जन्तु उत्पन्न हो गये ।

आंखों के तेज से छाग , पलकों के तेज से गोधूम , आंद्रुओं से कुबल , नासारन्ध्र से च्युत

तेज से मेष , नाक के मल से बदरी , मुख के तेज से गौ , मुख की झाग से जौ , थूक से

कर्कन्ध्र , कान के खूँट से अहव , अहवतर तथा गर्दम , स्तनों से दूध , वक्षस् के तेज से

श्येन , नाभि से शीशा , मूत्र से वृक , अन्त्रों से व्याष्ट्र , रक्त से सिंह , लोम से

बाजरा १४न्नविशेष १ त्वचा से अहवत्थ , मांत से उद्गुम्बर , अस्थियों से न्यगोध, मजजा

से सोमरस तथा ब्रीहि आदि का उद्मुव हुआ ।

ब्राइमण-ग्रन्थों में विश्वरूप तथा इन्द्र का उपाख्यान इसी रूप में है परन्तु पुराणों में इन्द्र के विनाशार्थ कृपित त्वष्टा द्वारा वृत्र को उत्पन्न करने की बात कही गई है। भयावह वृत्र ने इन्द्र को आतंकित कर दिया। परन्तु दीर्धकालीन संघर्ष के अनन्तर वह इन्द्र द्वारा , महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने वज़ के पृहार से मारा गया।

#### §3§ कुत्सोपाख्यान

दश्यु, दिवोदास, अतिथिग्व आदि की ही तरह कुत्स को भी संकट से बचाने के अनेक सन्दर्भ अग्वेद में आये हैं। पृथमं मण्डल के उउवें सुक्त में कहा गया है –

आवः कुत्सिमिन्द्र यात्मिञ्चाकन्
प्रावं युध्यन्तं वृष्यमं दशप्यम् ।। अर्थात् हे इन्द्र । तुमने जिसपर कृपा की उस
कुत्स को बचाया और युद्ध करते हुए बलशाली दशप्य की भी रक्षा की ।

श्चित 2/14/7 में भी इन्द्र द्वारा कुत्स, आयु तथा अतिथिग्व के वैरियों का विनाश करने की बात कही गई है। 2/19/6 में अपने सारथि कुत्स की रक्षा हेतु इन्द्र द्वारा शुरुण, अशुष्य तथा कुयव नामक असुरों का वध करने का उल्लेख है –

> त रन्धयत् तदिवः तारथये शुरुणमञ्ज्ये कुयवं कुत्ताय ।।

तंगाम में शुष्टण का वध करके कृपापात्र कुत्स की रक्षा का उल्लेख अग्वेद
1/51/6 में भी मिलता है। ऐसे ही सन्दर्भ अन्य मण्डलों में भी अनेक्षाः आये हैं।
परन्तु चौथे मण्डल में 16वें सूक्त के दो मंत्र विशेष महत्त्व के हैं जिनके आधार पर इन्द्र
एवं कुत्स की कथा का विकास हुआ है। जिसे हम जैमिनीय-ब्राह्मण 3/19/9 में विस्तार
के साथ पाते हैं।

इन मैत्रों में कहा गया है कि "दर्यु" को मारने की इच्छा वाले हे इन्द्र ! तू धर लौट आ । तेरा अभिलाषुक कुत्स तेरी मित्रता में रहे हैतेरा शत्रु न बनेहें समानरूप वाले तुम दोनों धर में बैठों तब सत्यज्ञान से युक्त नारी तुम दोनों को यथावत् जाने । परीक्षा करें ।"

हे इन्द्र ! तुम्हारे योग्य बल को प्राप्त करने के लिये , सरलता से जाने वाले र्तुम्हारे धोड़ों को अपने रथ में जोतकर दुद्धिमान् कुत्स संकट से पार होने के लिये उद्भात होता है। उस समय उसकी रक्षा के इच्छुक तुम भी उसके रथ पर बैठ कर जाते हो ।

जैमिनीय-ब्राह्मण में इन्हीं वैदिक कथासूत्रों का विकसित रूप मिलता है।
कुत्स इन्द्र की जांध से उत्पन्न होने के कारण सर्वधा इन्द्र के समरूप था। इन्द्र की पत्नी
शाबी पौलोभी ने भ्रान्तिवश उसे इन्द्र ही समझा - समरूपता के कारण। तब इन्द्र ने
द्रेषवश कुत्स की "खलति:" शुगंजा है बना दिया ताकि शबी को भ्रान्ति न हो।

परन्तु कुत्स पगड़ी बाँधकर आने लगा जिससे इन्द्राणी को पुनः भ्रान्ति होने लगी । तब इन्द्र ने कुत्स के दोनों कन्धों के बीच में पासु हूँधूलि पैदा कर दी । कुत्स उसे भी उंक कर आने लगा और शची पुनः भ्रान्त होने लगी । अन्ततः सुब्ध होकर इन्द्र ने कुत्स को मारने का निश्चय किया ।

परन्तु कुत्स ने इन्द्र से प्राणरक्षा की याचना की और दूर चले जाने का वचन दिया । वह रजस् १ धूलिभरा क्षेत्रं अनपद का राजा बन गया तथा सुन्नवा के पुत्र सौन्नवस उपगु को अपना पुरोहित नियुक्त किया । वह इन्द्र-विद्वेषी बन गया था फलतः उसने अपने राज्य मैं इन्द्र के यज्ञ-याग पर निवेधाज्ञा लगा दी ।

इन्द्र ने अपनी भेदबुद्धि से कुत्स एवं उसके पुरोहित उपगु में विद्वेष कराने की बात सोची । उसने सौश्रवस उपगु को इन्द्र-याग से प्राप्त होने वाले अनेक उत्तम लोकों का दर्शन कराया । लोभाविष्ट उपगु ने इन्द्र के लिये मूझ किया । परन्तु जब यह बात कुत्स को झात हुई तो उसने अपने पुरोहित उपगु के टुकड़े-टुकड़े कर डाले तथा उन्हें जल में प्रवाहित कर दिया । इस प्रकार इन्द्र का षड्यंत्र सफल हुआ ।

पुत्रवध से सन्तप्त सुष्रवा ने इन्द्र की स्तृति की पुत्र के पुनर्जीवन के लिये । दयातु इन्द्र ने उपगु को पुनः जीवित कर दिया ।

प्रतित कथानक में उद्भूत मंत्रों का संकेत सार्थक प्रतीत होता है। जब शची पौलोमी ने कुत्स को इन्द्र समझकर उसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार किया और इन्द्र को यह रहस्य ज्ञात हो गया , तब कुत्स ने शवी के संकट का निवारण करने के लिये , उस स्थान को छोड़ देना ही श्रेयस्कर समझा। उसने अपने रथ में इन्द्र के वेगगामी अव जोते और भाग निकला। इसी तथ्य का संकेत उपर्युक्त मंत्र १५/१६/११ में है। इन्द्र तथा कुत्स को सम्यक् रूपरेन पहचान पाने की भानित का संकेत भी ५/१६/१० संख्यक मंत्र में विद्यमान है –

रवे योनौ निषदतं सरूपा विवां चिकित्सहतिचिद्ध नारी ।।

ताण्ड्य-ब़ाहमण 14/6/8 में यह उपारच्यान कि ज्वित् परिवर्तित रूप में वर्णित हुआ है। इस सन्दर्भ के अनुसार -सुश्रवा का पुत्र उपगु उरूपुत्र कृत्स का पुरो हित था। इन्द्रहेषी कृत्स ने अपने सामाज्य में इन्द्रयज्ञ को निषेध कर दिया था। परन्तु इन्द्र की चाल में फंसकर उपगु ने उसके लिये यज्ञ कर ही डाला। तब सौश्रवस उपगु द्वारा समर्पित पुरोडाश हाथ में लेकर इन्द्र कृत्स के पास पहुँचा और कहा - कि यह देख, तेरे पुरो हित ने मुझे पुरोडाश दिया है हुस्पीत् तेरे विरोध के बावजूद भी तेरे राज्य में मेरा यज्ञ सम्यन् हुआ है।

अपमानित एवं कुछ कुत्स ने सभा में सामगान प्रस्तुत करते हुए उपगु का सिर काट लिया - उदुम्बर की तीखी स्थूणा से । तब महर्षि सुश्रवा ने इन्द्र से कहा कि तुम्हारे ही कारण यजमान १कृत्स१ ने मेरे बेटे का सिर काटा है १ अब तुम्हीं इसे जीवित करों १ इन्द्र ने सौश्रवस उपगु का शीश पुनः जोड़कर उसे जीवित कर दिया । १ १ शृत्समदोपाख्यान

इन्द्र-तम्बन्धी अनेक तूकतों के द्रष्टा ऋषि गृत्तमद हैं। "स जनास इन्द्रः" सरीखे पृख्याततम इन्द्रत्वत के भी द्रष्टा गृत्तमद ही हैं। ऋग्वेद 2-1, 2-2, 2-3, 2-8, 2-9, 2-10 आदि 36 तूकतों के द्रष्टा ऋषि गृत्तमद ही हैं। परन्तु इन मंत्रों से महर्षि गृत्तमद के विषय में कोई विशेष तूचना नहीं मिल पाती है।

रेतरेम-ब़ाह्मण §2/2/1§ तथा शतपथ-ब़ाह्मण 5/2 , 22-4 में गृत्समद तथा इन्द्र के सन्दर्भ में रोचक सामग्री प्रस्तृत की गई है जिससे "स जनास इन्द्रः" की सार्थकता तथा मूल-सन्दर्भ का बोध भी हो जाता है ।

विनवंशी नरणतियों के यज्ञ में उपस्थित इन्द्र को दैत्यों ने मारने का निज्ञ चय किया । महर्षि गृत्समद इस रहस्य को जान गर और दैत्यों को उद्भान्त करने तथा इन्द्र्याग की निर्विचन समाप्ति के उद्देश्य से वह स्वयं इन्द्र का रूप धारण कर यज्ञवार से भाग खड़े हुए । मूर्व असुरों ने इन्द्ररूपधारी गृत्समद का पीछा किया और गृत्समद उन्हें नानाप्रकार से भटकाते रहे । इसी अविधि में यज्ञ निर्विचन समाप्त हो गया । जब इन्द्र को महर्षि गृत्समद के कौशल का ज्ञान हुआ तब वह असुरों १ पुमुरि तथा धुनि १ के पीछे चल पड़ा ।

इधर गृत्समद ने यज्ञ की निर्विचन समाणित जानकर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और असुरों से कहा — "स जनास इन्द्रः" इन्द्र कोई और है, मैं नहीं । गृत्समद ने इन्द्र के शौर्य-पराक्रम, रणकौषल, छल-छद्मनेपुण्य को ऐसा ओजस्वी वर्णन किया कि ग्रुमुरि तथा धेनु निष्प्रभ सर्वे आतंकित हो गये । तभी इन्द्र ने वहाँ पहुँचकर उनका वध भी कर डाला । गृत्तमद रवं इन्द्र से ही जुड़ा एक और उपाख्यान है जिसका संकेत हम द्वितीय-मण्डल के अन्तिम दो सूक्तों १४२ एवं ५३१ में पाते हैं। इनमें महर्षि गृत्समद द्वारा कपिञ्जल १पक्षी विशेषा रूपधारी इन्द्र का संस्तवन किया गया है।

चुष्टुरि एवं धुनि का वध करने के अनन्तर गृत्समद ने इन्द्र की भूरि-भूरि

पृश्ता की स्तोत्रों द्वारा । तभी देवगुरू बृहस्पति भी आ गये वहाँ । महर्षि गृत्समद
ने उनका मान रखने के लिये , अन्यान्य देवों के साथ उनकी हुब्हस्पति भी स्तृति

की । परन्तु इन्द्र का मन अभी भी अतृप्त था । फ्लतः अपनो स्तृति सुनने के लिये

उसने किपञ्जल का रूप धारण कर लिया । परन्तु महर्षि गृत्समद किपञ्जलरूपधारी इन्द्र
को पहचान गये और उन्होंने उसी रूप में इन्द्र की स्तृति की ।

### १५ दध्यइ. उपाख्यान

दध्यइ. के सन्दर्भ में प्रभूत सामग्रो वेदमंत्रों में मिलती है। इन्द्र के स्वराज्य की प्रांसा करते हुए अथवा , मनु तथा दध्यइ. के अवदान की चर्चा हम भग्वेद ।-80-16 में पाते हैं -

यामथर्वा मनुष्यिता दध्यइः धियमलत ।

भ्रग्वेद 1/84/13 में कहा गया है कि महर्षि दध्यड्. की अस्थियों से बने वज़ से इन्द्र ने 99 असुरों को मार डाला ।

> इन्द्रो दधीचो अस्थिभिन्न<del>्यप्रकृति</del>ङकुतः । ज**धा**न नवतीनव ॥

श्चित ।-116-12 में महर्षि कक्षीवान् १दिर्घतमस औषि १ कहते हैं - हें अषिवनीकुमारों ! आथर्वण १ अथर्वा के पुत्र ६थी चि श्रष्टि ने घोड़े के तिर से ही तुम दोनों को जो मधुविद्या का उपदेश दिया - तुम दोनों के उस भयावह १३०० कार्य को मैं लोकोपकार की सिद्धि के लिये आ विष्कृत करता हूँ । तद् वां नरा सनये दसं उग्र-माविष्कृणोिम तन्यतुर्ने वृष्टिटम् । दध्यइः ह यन्मध्वाथर्वणो वा-मश्वस्य शीष्णां प्रयदीमुवाच ।।

इसी तथ्य का स्पष्टतर संकेत भ्रग्वेद 1/117/22 में भी मिलता है "हे अभिवनो ! आथर्वण दधीचि को §उनका मानव मस्तक काट कर § घोड़े का तिर आपने ही लगा दिया था जिससे कि उन्होंने आप दोनों को मधुविद्या का उपदेश दिया था । इन्द्र से प्राप्त वह ज्ञान भी उन्होंने आप दोनों को दे दिया ।

> आथर्वणाया शिवना दधीचे शक्यं शिर प्रत्येरयतम् स बां मधु प वोचहतायन् त्वारुद्रं यद् दस्त्राविषिकक्षयं वाम् ।।

दध्यइ. —सम्बन्धी इन्हीं संकेतसूत्रों का विवरण हम परवर्ती पौराणिक उपाख्यानों में पाते हैं । बृहद्देवता में भी दध्यइ. का उपाख्यान हविस्तर निरूपित हुआ है ।

अथविषुत्र दध्यइ. की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्द्र ने उन्हें मधुविद्या का उपदेशं इस शर्त पर दिया कि यदि उन्होंने यह रहस्य किसी और को बताया तो उनका शिर्षिन्छेद कर दिया जायेगा । महर्षि दधीचि ने इन्द्र की शर्त स्वीकार कर ली और उनसे मधुविद्या प्राप्त की ।

कालान्तर में अषिवनीकुमारों का इन्द्र से वैमनस्य बढ़ा । इन्द्र ने अपने यज्ञों में देववैद्यों को सोमपान से बंचित कर दिया । अषिवनीकुमार भी प्रतिस्पर्धावा अपनी शाकित बढ़ाने का उपाय सोचने लगे । तभी उन्हें महर्षि दधीचि की मधुविद्या का रहस्य ज्ञात हुआ । उसे पाने के लिये वे महर्षि के पास आये और इन्द्र की शर्त को दृष्टि में रखकर बोले – हे ऋषे । आप अपना मानवमस्तक हृहमते किटवाकर सुरक्षित रख लें और उसके स्थान पर अद्य का सिर लगाकर हमें मधुविद्या का उपदेश दे दें । निश्चय ही, सब कुछ जानकर इन्द्र आपका अववमस्तक काट डालेगा । तब हम अपनी शल्यचिकित्सारेपुनः आपका मस्तक जोंड़ देंगे ।

'याचक को माचित वस्तु हूपास रहते हुए भी है न देना महापाप है'। इस पाप से बचने के लिये महर्षि दधीचि ने अधिवनीकुमारों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । उन्होंने हयशीर्ष से नासत्यों को मधुविद्या का उपदेश दिया । इन्द्र द्वारा अववशीर्ष काट दिये जाने पर देववैद्यों ने ऋषि का सुरक्षित शीश यथावत् आरोपित कर दिया । अधिवनीकुमार भी मधुविद्या का ज्ञान प्राप्त कर यज्ञंभाग हुपुरोडाशह पाने के अधिकारी बन गये ।

#### 868 म**रुत्**-उपाख्यान

मरूत्-सम्बन्धी विवरण श्रापेद , यजुर्वेद , रेतरेय तथा शतपथ-ब्राह्मण रवं विविध पुराणों में आई है । पौराणिक आख्यानों के अनुसार मरूत् दिति की सन्तान हैं जिन्हें गर्मावस्था में ही , अपना शत्रु जानकर , इन्द्र ने 49 टुकड़ों में काट डाला था । परन्तु गर्मस्य उन खण्डित शिशुओं ने जब इन्द्र का सहायक बने रहने का वचन दिया और प्राणरक्षा की याचना की तब इन्द्र ने उन्हें जीवनदान दे दिया । वही 49 मरूदगण इन्द्र के प्रमुख सहायक हैं ।

ग्रानेद में महतीं को महान् योद्धा तथा रूद्र का आत्मज बताया गया है। वे शरीर की मुन्दरता बदाने के लिये नानाप्रकार के आभूषणों से अपना प्रताधन करते हैं। वक्षःस्थल पर मुवर्णनिर्मित हार धारण करते हैं। उनके कन्धों पर आयुध चमकते रहते हैं नेता के पद पर अधिष्ठित महद्षण अपने पराकृम के साथ ही घुलोक से प्रकट हुए।

सूर्य के समान तेजस्वी , जीवनदान देने वाले , पापरहित , पवित्रता से युक्त , सोमपायी , बृहदाकार शारीर वाले तथा रूद्र के मरणधर्मा वीर वे मरूद्गण मानो स्वर्ग से ही उत्पन्न हुए । 20

<sup>।</sup> अविद , 1/64/4

<sup>2.</sup> द्रहटच्य, श्रग्वेद , 1/64/2

सदैव युवा बने रहने वाले, वृद्धावस्था से रहित, असुदार कृपणों को दूर भगाने वाले, पर्वत के समान दृढ़ तथा शत्रुओं को रुलाने वाले मरूत् लोगों को सहायता पहुँचाते हैं।

मरूत् तमुदाय में रहने के कारण शोभासम्पन्न हैं शृगणश्रियः है वे पी ड़ित जनता के सहायक हैं श्रूसमित् सबाधः है हाथियों एवं मृगों के समान वे वनों को खा जाते हैं तथा सिहों के समान गर्जना करते हैं श्रू तिंहा इव नानदित प्रचेतसः , मृगा इव हिस्तनः खादथा वना । 1/64/7,8 हैं

समराँगण में जब मरूद्गण इन्द्र की सहायतार्थ पहुँचे तब उन्होंने यज्ञ के योग्य नाम धारण किये ।<sup>2</sup>° आत्मक्षणांधी इन्द्र मरूतों के बल का उपहास करता था । परन्तु मरूतों द्वारा विनम्न भाव से प्रशंसा किये जाने पर वह मरूतों के पृति सहज हो गया । महर्षि अगस्त्य ने मरूतों के साथ इन्द्र के विवाद को शान्त किया ।

वृत्र के साथ हुए संघर्ष में मरूतों ने ही इन्द्र का साथ िया । उन्होंने मीठे शब्दों में इन्द्र को पेरणा प्रदान की तथा वृत्रवध का मर्म भी बता दिया -

ये भिष्टृत्रस्थे जितो विवेदा-मर्मणो मन्यमानस्य मर्म ।। - 2/32/4

इन्द्र तथा वृत्र के भयावह संग्राममेंसभी देवता भयभीत होकर भाग गये , परन्तु महतों ने साथ नहीं छोड़ा ।

मरूद्गण देवमण्डली में वैश्यवर्गीय माने गये हैं फ्लतः उन्हें यज्ञ में कोई अंश नहीं प्राप्त होता था।जब प्रजापति हुष्टि के निमित यज्ञ करने लगे तो सुब्ध मरूतों ने धमकी दी कि आप द्वारां उत्पन्न की गई प्रजाओं का हम लोग विनाश कर देंगे। प्रजापति ने मरूतों के बक्त-पराकृम को भांपते हुए, यज्ञ में उन्हें भी "पुरोडाश" देने की ट्यवस्था की।

<sup>।</sup> द्रष्टव्य भगवेद , 1/64/3

<sup>2.</sup> यदी मिन्द्रं शस्यृक्वाणं आश्वता दिन्नामानि यज्ञियानि दिधिरे ।।
- श्वरवेद ।/87/5

#### १७४ कक्षीवान्-उपाख्यान

कक्षीवान् उद्याक् तथा दीर्घतमा श्रष्टिका पुत्र था । इसी लिये उसे दैर्घतमस औषिज कहा जाता था । कक्षीवान् ने इन्द्र की कृपा से अनन्त रेशवर्य प्राप्त किया था जिसका सकेत हम श्रुग्वेद ।/17/1 में पाते हैं -

> सोमानं स्वरणं कृणुहि बृह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य औषिजः ॥

कक्षीवान् जब विद्याध्यथन समाप्त कर घर को लौट रहे थे तो मार्ग में ही उन्हें नींद आ गई और वह सो गये। राजा स्वनय भावयव्य भी उसी मार्ग से आ रहे थे। उनकी दृष्टिट कक्षीवान् पर पड़ी जो रूप-सौन्दर्य की प्रतिमूर्ति प्रतीत होता था। कक्षीवान् के जगने पर राजा ने उसका गोत्रादि-विषयक परिचय पूछा। और सर्वथा सन्तुष्ट होने पर अपनी दस पुत्रियों का विवाह कक्षीवान के साथ कर दिया।

मानेव 1/21/13 में इस तथ्य का उल्लेख है कि हे इन्द्र ! तुमने अपनी स्तृति करने के अभिलाषी तथा सोमयाग करने वाले कक्षीवान् के लिये कम आयु वाली १अथित् नवयौवना १ वृचया नाम की पत्नी प्रदान की — अददा अभी महते वचस्यवे कक्षीवते वृचया मिन्द्र सुन्वते ।।

म्राचेद 1-126 संख्यक सूक्त का मिषि स्वयं कक्षीवान् है। वह स्वनय भावयव्य द्वारा कन्या, साथ ही साथ दहेज में दिये गये रेशवर्यों का स्वयं वर्णन करता है। इस वर्णन से प्रतीत होता है कि महाराज स्वनय ने किष्ठीवान् को उत्तम वधुओं के साथ, दस रथ दिये ये जिन्हें 40 घोड़े खींचते हैं। ।। बैल भी स्वनय ने किष्ठीवान् को दिये जो प्रेम करने वाले मनुष्यों की तरह एक घर में रहते हैं। एक अन्य मंत्र में किष्ठीवान् 100 अहव, 100 बैल तथा 100 निष्क १ृँसुवर्ण मुद्रा १ृँस्वनय से प्राप्त करने की बात कहता है।

<sup>ाः</sup> ऋग्वेद ।-।।७-६ से ज्ञात होता है कि कक्षीवान् पष्टिय-वंश में उत्पन्न हुआ । वह वह अंगिरस् गोत्र का था ।

इसी क़क्षीवान् की पुत्री काक्षीवती घोषा थी जो रोमर्शा होने के कारण चिरकाल तक अविवाहित, पिता के घर पड़ी रही । उपर्युक्त तूक्त के ही अन्तिम मंत्र में रोमशा की भी आत्माभिव्यक्ति विद्यमान है । 10

कक्षीवान् का सम्पूर्ण उपाख्यान शतपथ-ब्राह्मण ।/3/4/35 तथा बृहद्देवता में विस्तार पूर्वक वर्णित हुआ है ।

## १८१ प्रजापति उपाख्यान

छान्दोग्य-उपनिष्यंद्<sup>2</sup> में वर्णित एक सन्दर्भ के अनुसार एक बार देवराज इन्द्र तथा दैत्यराज विरोचन हूमह्लाद के पुत्रहूँ हाथ में समिधा लेकर हूसमित्पाणिहूँ प्रजापति के पास आत्मज्ञान प्राप्त करने गये । उन दोनो की आकांक्षा जानकर प्रजापति ने दोनो को पानी से भरे पात्र में अपना शारीर देखने को कहा । दोनो के वैसा करने पर प्रजापति ने पुनः कहा – "वह प्रतिबिम्ब ही आत्मा है ।"

इन्द्र तथा विरोचन — दोनों ही अपने प्रतिबिम्ब को ही आत्मा मानकर सन्तुष्ट भाव से चल पड़े। परन्तु इन्द्र ने देवलों क पहुँचने से पूर्व ही संशय करना प्रारंभ कर दिया कि शराव के जल में तो विभूषित व्यक्तिकाविभूषित रूप दीखता है, कुरूप का कुरूप और अन्धे का अन्धा। तो फिर वह प्रतिबिम्ब अजर-अमर आत्मा कैसे हो सकता है १ यह संशय लेकर इन्द्र पुनः 32 वर्ष प्रजापति के पास, आत्मज्ञान पाने के लिये रहे।

तब प्रजापति ने कहा जो स्वपू में भी पूजित होता हुआ मुक्त विचरण करता है वही आत्मा अमृत , अभय तथा ब्रह्म है । परन्तु इन्द्र का मन तब भी शंकालु बना रहा वह तीन बार 32 , 32 वर्ष तथा चौथी बार पाँच वर्ष ब्रह्मचर्य पूर्वक प्रजापति की सेवा में रहे और तब उन्हें पूर्ण आत्मज्ञान हो सका ।

<sup>।</sup> सर्वाहमितिम रोमशा गन्धारीणा मिवाविका" अर्थात् में गन्धार देश की मेड़ के समान सर्वांग में रोम से युक्त हूँ।

<sup>2.</sup> तिहतर द्रष्टव्य-छान्दोग्य० अध्याय-८

#### द्वारा इन्द्र

छान्दोग्य0 में प्रजापति । विया गया आत्मस्वरूप ज्ञान् अत्यन्त रोचक है । आत्मा स्वरूप में स्थित होता हुआ भी अज्ञानजन्य शरीर-बन्धन एवं इन्द्रियादि से युक्त है । सर्वात्मभाव सिद्ध हो जाने पर वह आकाश के समान विश्वद हो जाता है । आत्मज्ञान से ही मुक्ति संभव होती है ।

उपनिषद्-वाइन्मय में इन्द्र ते जुड़े छोटे-बड़े और भी अनेक उपाख्यान हैं। परन्तु अब इस प्रसंग को यहीं छोड़ा जा रहा है, मूलविष्य से अत्यधिक सम्पृक्त न होने तथा विस्तारभय के कारण। वस्तुतः इन्द्र-सम्बन्धी उपाख्यानों पर एक पृथक् ग्रंथ ही लिखा जा सकता है – सामग्री की पृचुरता के कारण।

# वेदाइ तथा अवान्तर वैदिक गुंथों में इन्द्रोपाख्यान

शिक्षा , कल्प , निरूक्त , व्याकरण , ज्यौतिष तथा छन्द को वेदाङ्ग कहा गया है । ज्ञानपिपासु ब्राह्मण को अकारण ही छहाँ अंगों के साथ वेद का अध्ययन करना चाहियें । इन वेदांगों में भी यत्र-तत्र इन्द्र का सन्दर्भ आता है । विशेषकर व्याकरण-शास्त्र के पूर्वर्तक के रूप में इन्द्र का नाम लिया जाता है ।

महर्षि शाकरायन ने अक्तंत्र में व्याकरण को "अक्षरसमामनाय" की संज्ञा देते हुए उसकी परंपरा का वर्णन किया है । उनके मतानुसार "व्याकरणशास्त्र स्वयम्भू ब्रह्मा से बृहस्पति को , बृहस्पति से इन्द्र को , इन्द्र से भरद्वाज को , भरद्वाज से अधियों को और अधियों से ब्राह्मणों को प्राप्त हुआ ।" इस प्रकार व्याकरण की परम्परा में इन्द्र का महत्त्वपूर्ण योगदान है ।

तैत्तिरीय-संहिता §6/4/7/3 है में भी देवताओं की प्रार्थना पर इन्द्र द्वारा वाक् को व्याकृत किये जाने का उल्लेख मिलता है -

ब्राह्मणेन निष्कारणं षडङ्गो वेदो ऽध्येयो ज्ञेयश्च । महाभाष्य १परपशा०१

वाग्वै पराच्यव्याकृता ८ वदत् । ते देवा इन्द्रमङ्कवन्द्रमां नो वाचं व्याकुर्विति । सो ८ व्रवीत् – वरं वृणे । महर्यं यैवेब वायवे च सह गृहयाता इति । तस्माद् ४-द्रवायवः सह गृह्यते । तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत् । तस्मादियं व्याकृतवागुवते ।

इत्प्रकार प्राचीनतम सन्दर्भों में भी इन्द्र के वय्याकरण होने का प्रमाण मिलता है। रेन्द्रव्याकरण सम्भवतः पृख्यात आठ व्याकरण में प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ रहा होगा जो अब उपलब्ध नहीं है। इन्द्र के व्याकरण-अध्येता होने की पुष्टित महाभाष्यकार पतंजिल हैं कि पूर्ण दितीय शती हैं भी करते हैं - "इन्द्र जैसा अध्येता और बृहस्पति जैसा वक्ता ! देवताओं के वर्ष जैसा दिव्य कालखण्ड हुअर्थात् मनुष्यों का सौ वर्ष देवताओं के एक दिव्य वर्ष के बराबर है फिर भी देवगुरू बृहस्पति एक सहस्त्र दिव्यवर्ष तक शब्दविद्या का प्रवचन करते रहे, परन्तु उसका अन्त नहीं पा सके । 20

काशिकावृत्ति की तत्त्वविमर्शिनी टीका में आचार्य नन्दकेशवर भी इन्द्र के व्याकरणभास्त्रीय मत को उद्धृत करते हुए कहते हैं -

तथा चोकतिमन्द्रेण- अन्तर्वर्णसमुद्भूताः धातवः परिकीर्तिता इति ।"

रेन्द्र-व्याकरण की रचना के विषय में एक और पृक्षिण्त परन्तु महत्त्वपूर्ण श्लोक मिलता है, जो इसप्रकार है -

> पूर्वं पदमभुवा प्रोक्तं श्रुत्वेन्द्रेण प्रकाशितम् । तद् ब्रुधेभ्यो वररूचिः कृतवानिन्द्रनामकम् ।।

सारस्वतपृक्रिया नामक गृथमें अनुभूतिस्वरूपाचार्य ने भी महाभाष्यकार के ही मन्तव्य का अनुसारण करते हुए कहा है -

इन्द्रादयोऽपि यस्यान्तं न यगुः शब्दवारिधेः । प्रक्रियां तस्य कृत्स्नस्य धर्मो वक्तुं कथं नरः ११

इन्द्रश्चन्द्रः काञ्चकृत्स्ना पिश्वाली शाकटायनः ।
 पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टा दिशा बिदकाः ।। – वोपदेव

<sup>2.</sup> बृहस्पतिश्च वक्ता । इन्द्रश्चाध्येता । दिर्व्यं वर्षसहस्त्रमध्ययनकालः अन्तं च न जगाम ।
- महाभाष्य १पस्पशाहिनक१

महर्षि शौनक-प्रणीत बृहददेवता यद्यपि वेदांगों में नहीं आता । वह वैदिक उपाख्यानों से सम्बद्ध एक स्वतंत्र ग्रंथ है । परन्तु देवकथाओं का अत्यन्त प्रामाणिक वर्णन इस महनीय ग्रंथ में प्राप्त होता है । बृहद्देवता में वर्णित आख्यान मुख्यतः द्यार प्रकार के हैं -

- । देव विषय
- 2. असूर विषय
- भ्रषिविषयक तथा
- 4. राजविषयक

इन्हीं उपाख्यानों में इन्द्रविष्यक कथारें भी सविस्तर निरूपित हुई हैं। प्रमुख कथारें इसप्रकार हैं -

- इन्द्र एवं अंगिरस का आख्यान ।
- 2. इन्द्र, मरूद्णण तथा अगस्त्य का आख्यान।
- इन्द्र तथा वामदेव का संघर्ष-उपाख्यान ।
- 4. इन्द्र तथा वसुद्र का आख्यान।
- वैकुण्ठ इन्द्र को आख्यान ।
- 6. विष्णु रवं इन्द्र का आख्यान ।
- 7. सरमा तथा पणि आख्यान ।
- त्रिशिरस् तथा इन्द्र का आख्यान ।
- 9. इन्द्रतथा कंस दानव की भगिनी का आख्यान।
- 10. गुत्समद तथा इन्द्र की कथा।
- ।। दधीचि तथा इन्द्र की कथा।
- 12. अपाला तथा इन्द्र का आख्यान।
- घोषा का आख्यान ।
- 14. इन्द्र एवं श्लानः शेष का आख्यान ।
- 15. कक्षीवान् स्वनय तथा इन्द्र का आख्यान ।
- 16. पुरुरवस् उर्वशी तथा इन्द्रं का आख्यान ।

इनमें से प्रायः सभी उपाख्यानों का विवरण ऋग्वेद के मंत्रों , ड्राइमणादि ग्रंथों स्वंस्त्रोतों से प्रस्तुत किया जा चुका है । इन्द्र तथा वामदेव का आख्यान इस प्रकार है -

वामदेव महर्षि गौतम के पुत्र थे। जब वह माता के गर्भ में थे तभी उन्हें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया था। फ्लतः अपनी जन्मकथा और माँ की प्रसववेदना को दृष्टि में रखकर, यो निमार्ग से पैदा होने के स्थान पर उन्होंने माँ का पेट फाइकर बाहर निकलने का निश्चय किया।

सन्तित का यह दुस्तंकल्प जानकर भयभीत जननी ने देवमाता अदिति से रक्षा की याचना की । अदिति अपने वीर पुत्र देवराज इन्द्र के साथ प्रकट हुई और दोनों ने गर्भस्थ शिश्व को समझाना प्रारंभ किया । परन्तु गर्भस्थ शिश्व ने उल्टे इन्द्र को ही संबोधित किया और कहा – "इन्द्र ! मैं जानता हूँ कि मैं ही पूर्वजन्म में मनु था । मैं ही मूर्य था और मैं ही मूर्वि कक्षीवान भी था । मैं जन्मत्रयी का रहस्य भी भलीभांति जानता हूँ। जीव का प्रथम जन्म पिता के शुक्राणुओं से, माता के शोणित के मिलने पर, दूसरा जन्म यो नि से बाहर निकलने पर तथा तीसरा जन्म मृत्यु के अनन्तर होता है।

यह कहकर वामदेव श्येन पक्षी का रूप धारण कर माँ के उदर से बाहर निकल आये । इन्द्र ने उन्हें युद्ध के लिये ललकारा अपमान सर्व रोष्यवश , परन्तु वह बामदेव से परास्त हो गये । महर्षि वामदेव ने दस दुधारू गायों के बदले इन्द्र को मुक्त कर दिया ।

प्रभूत समय बीत जाने पर वामदेव पर विपत्ति के बादल टूट पड़े । वह दरिद्र हो गये । उनका आश्रम भी श्रीहीन हो गया । वृक्षों में फूल-फ्ल आना बन्द हो गया । पत्नी के अतिरिक्त समस्त सहचर ऋषियों -मुनियों ने भी साथ छोंड़ दिया । परन्तु महर्षि वामदेव ने थैर्य नहीं त्यागा १ उन्होंने किसी से कोई याचना भी नहीं की ।

धुधा से पीड़ित होकर एकदिन वह यज्ञकुण्ड की आग में कुते की आते पकाने लगे श्येनरूपधारी इन्द्र ने उनकी यह दुर्दशा देखी और बोला - "ऋषे ! जिस यज्ञकुण्ड में कमी हविषय अर्पित करते थे वहीं अब मांस पका रहे हो १" वामदेव विना विवलित हुए बोले - "यह आपत्काल" का धर्म है । मैने अपने सारे कर्म धुधा को अर्पित कर दिये हैं । तुम्हें भी मैं उसी मांस से तृप्त कर सकता हूँ । मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने करुणा प्रदर्शित की ।"

इन्द्र वामदेव के धेर्य, संयम एवं तितिक्षाभाव से अत्यन्त प्रभावित हुआ और श्येन रूप स्थाग कर सहजरूप में आ गया । उसने वामदेव को मधुर रसों से तृप्त किया तथा उनकी सारी दरिद्रता दूर कर दी । दोनों का पुराना वैर मैत्री में बदल गयां।

मार्वेद के चतुर्थ-मण्डल में महर्षि वामदेव ने अनेक सुक्तों में देवराज इन्द्र की भावभीनी स्तृतियाँ की हैं।

इन्द्र-सम्बन्धी विविध वैदिक उपाख्यानों से उसके चरित्र के विविध पर्ध प्रकाशित होते हैं। कहीं वह दैन्य-व्यथा एवं विपत्ति दूर करने के लिये सहायक के रूप में दीखता है तो कहीं आत्मज्ञान-पिपास एक साधक जिज्ञास के रूप में। कहीं वह सामदानादि चतुर्विध उपायों से समर्थ एक शत्रुहन्ता के रूप में पृकट होता है तो कहीं योग-क्षेम-परायण लोकनायक के रूप में। वस्तुतः उसका व्यक्तित्व सहनीय है। कुल मिलाकर वह समृद्धि एवं परमैश्वर्य का देवता सिद्ध होता है।

#### "तृतीय-अध्याय" =======

# पौराणिक इन्द्र-स्वरूप एवं इन्द्रोपाख्यान-

वेद एवं पुराण : अन्तस्सम्बन्ध तथा वेदार्थानुवर्तन-133 पौराणिक इन्द्र-स्वरूप -

- । इन्द्र का कौटुम्बिक परिवेश-146
- 2. इन्द्र की समृद्धि एवं रेशवर्य-152 रेरावत , उच्चैश्रवा , वज़ , नन्दनवन, सुरन्दी पारिजात , वैजयन्त , सोमरस, अमरावती आदि ।
- 3. इन्द्र-पद की ग्रारिमा-183

प्रमुख पौराणिक इन्द्रोगाख्यान : इन्द्र एवं महुष, इन्द्र एवं अहल्या , इन्द्र एवं कृष्ण-143 पौराणिक इन्द्र के चरित्र की समीक्षा-131

## पौराणिक इन्द्र-स्वरूप एवं इन्द्रोपाख्यान

प्राचीन भारतीय-वाइ मय में , वैदिक एवं लौ किक संस्कृतवाइ मय की
मध्यवर्ती कड़ी के रूप में पुराणों का अनिवार्य अस्तित्व स्वीकार किया जाता है ।
गो कि कुछ भारतिवरोधी दृष्टिकोण वाले पाश्चात्त्य विद्वानों के कुतर्कों के कारण
तथा उससे भी अधिक आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती की एकपक्षीय
तथा संकृचित वैयक्तिक मनोवृत्ति से युक्त संस्थापनाओं के कारण आज पौराणिक
वाइ मय की अस्मिता को लंशियभरी दृष्टि से देखा जा रहा है । परन्तु निष्पध
दृष्टिसेविचार करने पर ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास , धर्म , संस्कृति
एवं सामाजिक गतिविधियों को जानने के लिये पुराणों की शरण में आना तथा उनको
प्रामाणिकता को स्वीकार करना , प्रत्येक स्थिति में अनिवार्य है ।

पौराणिक इन्द्र-स्वरूप पर विचार करने से पूर्व पुराणों के सन्दर्भ में ही थोड़ी जानकारी कर लेना , विषयविवेचन की सांगोपांगता की दृष्टि से आवश्यक है। पुराण क्या है 9 पुराण शब्द का निर्वचन क्या है 9 पुराण कितने प्राचीन हैं 9 इसप्कार के पृश्न स्वभावतः मन में उठते रहते हैं।

पुराण शब्द का उल्लेख वेदमंत्रों में ही होने के नारण उसकी महता तथा प्राचीनता को ऋक् , यजुष् , सामन् एवं भ्रुति आदि के ही समकक्ष स्वीकार करना होगा एक मंत्र में स्पष्टतः कहा गया है कि परमेश्वर ने यजुष् के साथ पुराण का निर्माण किया १ पुराण यजुषा सह १ ।

पुराण शब्द का उपर्युक्त प्रयोग वाइ. मय-विशेष के ही अर्थ में है। प्राचीनता के सामान्य अर्थ में भी इस शब्द का अनेकशः प्रयोग वेद-मंत्रों में मिलता है। 2. अब कुछ विशेष व्याख्यार प्रतृत हैं -

<sup>।</sup> ऋचः सामानि छन्दांति पुराणं यजुषा तह । - अथवैवेद ।०-724

<sup>2.</sup> पुराणान् अनुवेनन्तं चरन्तं पापममुवा १ऋग्वेद 10/135/1 १ अथां त् प्राचीन पितरों की इच्छा करते हुए...। पुराणा वां वीर्यान् प्र ब्रवा जने १ऋग्वेद 10/39/5 १ तुम्हारे पूर्वकाल के पराक्रमों को जनता के बीच कहती हूँ १ काक्षीवती घोषा १

- §। §

  पुराण शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है प्राचीनकाल में घटित 
  §इतिक्त

  ध्राप्य

  भवः पुराणम्

  ध्रुरा + द्यु प्रत्ययः

  ।
- § 2 है एक अन्य व्याख्या के अनुसार जो पुरातन इतिकृत को जी वित रखे वह वाइम्य ही पुराण है — पुरा पुरातनम् अनिति जीवति जीवयति वा इति पुराणम् §पुरा + अण् प्राणने + अच् प्रत्यय है ।
- §3§ अतीत अथौँ §वृत्तों § को वर्णित करने के कारण भी पुराण शब्द सार्थक माना जाता है — पुरा अतीतान् अथान् अणति कथयती ति पुराणम् §पुरा + अण् शब्दे भवा दिधातृ + पचा यच् प्रत्ययः §।
- §5 हैं जो प्राचीन कथाओं को प्राप्त करा दे, वही पुराण है पुरा + णो प्रापण + औणा दिक ड प्रत्ययः ।
- § 6 § कुछ आचार्यों ते "पुरा" अव्यय को अतीत तथा अनागत हुमूत एवं भविष्य § दोनो अर्थ में मानते हैं। क्यों कि पुरा का अर्थ ही है पुरति अग्ने गच्छति इति पुरा हुपुर धातु तौदादिकं + उणादि का प्रत्ययः है वर्तमान से पीछे चलना ही अतीत है वर्तमान से ओगे चलना ही अनागत अथवा भविष्य है।

पुराण भूत रवं भविषय दोनों ही ओर प्रवृत्त होता है। जो लोग "भविषयपुराण" १ जो पुराण है वह भविषय कैसे होगा ११ की संज्ञा को "वदतोट्याघात" मानते हैं उन्हें आचार्यों का यह मन्तट्य सम्यक्रिप से समझना चाहिये।

पुराण भूत तथा भावी — दोनों ही प्रकार के इतिकृतों का वर्णन करता है — पुरा अतीतानागते अनति वक्तीति पुराणस् ।

§७ मेदिनीकोश में भी पुराण शब्द की उभयार्थकता का स्पष्ट सेंकेत मिलता है स्यात्पृबन्धे पुराऽतीते संकटांगा मिके तथा ।

- §8
  § पद्मपुराण में प्राचीन परम्परा का वक्ता होने के कारण पुराण का
  अस्तित्व माना गया है पुरा परम्परा विक्ति पुराण तेन वैस्मृतम् ।
- § १ ९ ब्रह्माण्डपुराण में भी प्रायः यही मन्तव्य व्यक्त किया गया है यम्मान्पुरा ह्यभून्वेतत् पुराणं तेन तत्म्मृतम् ।
- § 10 € वायुपुराण में भी पुराण शब्द को परिभाषित किया गया है यस्मात्पुरा ह्यनती दें पुराणं तेन कथ्यते । निरूक्तिमस्य यो वेद सर्वपापैः पृमुच्यते ।।

उपर्युक्त देर तारी व्याख्याओं के संकलन का रकमात्र उद्देश्य है — पुराज का विविध प्रकार से किया गया व्याख्यान तथा उसकी प्रामाणिकता का प्रकाशन ।

ए० स्टीन जैसे पाश्चात्त्य विद्वान् जो भारतीयों को इतिहास-लेखन की कला से सर्वथा अनिभन्न मानते हैं , पुराणों को कपोल-कल्पना मात्र मानते हैं । मैक्समूलर जैसे भारतीयविद्या के पक्षभर विद्वान् स्टीन के मत का खण्डन करते हुए भी , प्रकारान्तर से उन्हीं के द्रष्टिकोण का समर्थन करते हैं । "

परन्तु पाश्चात्त्य विद्वानों की यह दृष्टि उनकी संकीर्ण मानसिकता तथा अपने मिथ्या दम्भ की उपज मात्र है। राजतरंगिणीकार महाकवि कल्हण ११२वीं शती ईं० १ स्पष्टतः कहते हैं कि काश्मीर के राजवंश का इतिहास लिखने में उन्होंने तामूपत्र, शिलाशासन आदि के साथ ही साथ "नीलमतपुराण" से सहायता ली है। यह पुराण आज अनुपलब्ध है, परन्तु कल्हण के युग में यह काश्मीर का प्राचीन प्रामा णिक इतिहास रहा होगा।

<sup>1.</sup> Greece and India are two opposite poles. For Greeks this life is full of reality, Greeks are happy where ver they are. But for Indians this life is merely a drama, a dedusion. That is why India has no history — F. Maxmuller

पुराणों की मामाणिकता के सन्दर्भ में डाँ० राजेन्द्रचन्द्र हाजरा , पं० बलदेव उपाध्याय तथा डाँ० श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी सरीचे भारतीय चिन्तकों के मत कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। पंचलक्षणं की अनिवार्य सोमारेखा में आबद्ध होते हुए भी पुराण प्राचीन भारतीय इतिहास को बड़ी निष्ठा के साथ व्यक्त करते हैं। अतस्व उनकी प्रामाणिकता पर हमें सन्देह नहीं करना चाहिये।

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि स्मृतियाँ वेदार्थ का ही अनुवर्तन करती हैं 2 तथा इतिहास एवं पुराण वेदार्थ का ही उपबृंहण । वेदों में जो तथ्य अत्यन्त संक्षेप अथवा सूत्र में कहे गये हैं , उन्हीं को इतिहास तथा पुराण गृन्थों में विस्तार से बताया गया है । इसप्रकार षड्वेदाङ्ग , स्मृतियाँ तथा इतिहास-पुराण – सबके-सब वेद के रहस्थों को ही समझने के विविध स्त्रोत हैं ।

वेदों में प्रमुक्त भाषा निश्चय ही गूढ़ार्थंक है । अतस्व मंत्रार्थों को समझ पाना एक कठिन कार्य है । मंत्रार्थों को समझने की नाना पद्धतियाँ हैं जिन्हें अपवादादि शीर्षकों के अन्तर्गत रखा गया है । परन्तु वेदमंत्रों में वर्णित संक्षिप्त , अपूर्ण तथा संकितिक देवकथाओं को समझने के लिये सर्वाधिक सहायता पुराणों से ही मिलती है , जहाँ उन अधूरी तथा जटिल कथाओं को विस्तार पूर्वंक वर्णित किया गया है । महर्षि यास्क ने संभवतः इसी तथ्य को ध्यान में रखकर कहा है –

इतिहासपुराणाभयाँ वेदं समुपबृंहयेत् । बिभेत्यल्पश्चताद्वेदो मामयं पृहरिष्यति ।।

अधात् इतिहास एवं पुराण के द्वारा वेदार्थ की व्याख्या करनी चाहिये। अल्पाइ व्यक्ति १अर्थात् इतिहास एवं पुराण के ज्ञान से विञ्चता से वेद डरता है कि यह मुझे आहत कर देगा।

तर्गात्व प्रतिसर्गात्रच वंशो मन्वन्तराणि च ।
 वंशानुवरितं वैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ।।

<sup>2</sup> म्रोतिरवार्थं समितिरन्वम २६ म् ii - कालियास (रघु । द्वितीयसर्ग )

इन्द्र तथा वृत्र के संघर्ष की व्याख्या के प्रसंग में ही सिक्कतकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि आचार्य यास्क १७वीं शती ई० पू० रे से पूर्व भी वेदार्थ निश्चित करने के अनेक सम्प्रदाय थे। स्वयं आचार्य यास्क ने ऐतिहासिक, नेक्कित, पृकृतिवादी तथा ब्राह्मणवादी सम्प्रदायों की चर्चा की है।

वेदार्थ निश्चित करने के रेतिहा सिक-सम्प्रदाय का ही विकसित रूप पौराणिक वाइ. मय के रूप में परवर्ती अथवा उत्तरवैदिक काल में प्रतिष्ठित हुआ । यद्यपि अठारह पुराणों की रचना का श्रेय भगवान् कृष्णद्विपायन व्यास को दिया जाता है जो कि द्वापर युग के अन्तिम चरण में उत्पन्न हुए ये । परन्तु , जैसा कि उपर कहा जा चुका है , पुराणों की सत्ता अथवैद के संकलन-काल में भी अध्रुण्ण थी ।

यद्यपि प्रो० कीथ<sup>2</sup> रवं मैकडानेल<sup>3</sup> जैसे प्राच्यभाषा विद् कृष्णदेषायन व्यास की सत्ता में सन्देह करते हैं और उन्हें रक्किल्पित संज्ञा मात्र मानते हैं, परन्तु भारतीयों के लिये उनका यह दृष्टिकोण मात्र उपहास का विषय है। क्यों कि भगवान् व्यास न केवल वेदों के सुव्यवस्थापक तथा पुराणों के रचनाकार हैं बल्कि वह महर्षि पराश्वर रवं सत्यवती के पुत्र, धृतराष्ट्र, पाण्डु तथा विद्वर के जन्मदाता तथा महायोगी शुकदेव के पिता भी हैं। वह भीष्म के समसामयिक ये तथा भारतीय कालगणना १किलिसंवत्१ की दृष्टिट से आज से प्राय: 5000 वर्ष पूर्व विद्यमान थे। उन्होंने अपार साहित्य-सर्जना की।

संभवतः वेद के निगूद रहस्यों को ही स्पष्ट करने के लिये भगवान् व्यास ने 18 पुराणों तथा महाभारत सरीथे इतिहास गूंथ की रचना की । महाभारत का रेति— हासिक महत्त्व इस बात से ही स्पष्ट हो जाता है कि उसे "पञ्चम-वेद" का गौरव प्राप्त हुआ । उसके बारे में यह पृशंसा चल पड़ी कि "जो कुछ महाभारत में नहीं है वह समूचे

तत्को वृत्रः १ मेघ इति नैरूकताः । त्वाष्ट्रो अप्तर इत्यैतिहा तिकाः । अपाँ च ज्यो तिश्च मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म जायते । तत्र उपमार्थेन युद्धवर्णाः भवन्ति – निरूक्त।
 2/16

<sup>2.</sup> He was only the reteller of tales. ( प भगवद्ग प्रतीत वेदिक वाड भम का 3. He bears a legendary personality. वही " प्राप्त किंग्स)

भारत राष्ट्र में ही नहीं है" १ यह भरते तह भारते १ " जो कुछ ज्ञान-राशि इस महाभारत में नहीं है वह किसी और गृंथ में नहीं है" १ यहेहा हित न तत्क्व चित् १ सचमुच महाभारत इतिहास, धर्म, दर्शन, साहित्य, शिल्प एवं अध्यात्म आदि का महासमुद्र है। उसे "विविध सूचनाओं का विश्वकोषा १ Am Encyclopaedia of various informations १ कहा जाना सर्वथा उचित ही है।

पाश्चात्त्य विद्वानों ने आचार्य तायण के ही वेदभाष्यों का आश्रय लिया । परन्तु उन्होंने वैदिक देवताओं तथा पुराकथाओं को प्रकृति से ही समीकृत करने का प्रयास किया है । दूसरी ओर , स्वामी दयानन्द ने अपनी इतिहास-विरोधी दृष्टि की युवितयुक्तता सिद्ध करने के लिये , प्रायः प्रत्येक मंत्र को परमेश्वर-परक ही बताने का यत्न किया । उन्होंने एक प्रकार से सर्वथा नवीन मार्ग चुना , जो कि आचार्य सायण तथा पाश्चात्त्य विद्वत्समुदाय १ हिलब्राण्ट, फर्जुहर , ओल्डेनबर्ग, मैक्समूलर , रेले आदि दोनों से भिन्न था ।

वेदों में इतिहास न मानने वाले स्वामी दयानन्द के लिये पौराणिक-वाइमय का कोई महत्त्व नहीं था । सन् 1876 ह्रसंवत् 1933 वि०हें में लिखे गए अपने ऋग्वेदभाष्य में उन्होंने समस्त वैयक्तिक संज्ञाओं का, खींचतान करके, प्रतीकात्मक अर्थ ही बताने का प्रयास किया है ।

"अनेकाथां हि धातवः" का तिद्वान्त मानकर स्वामी दयानन्द वेदमंत्रों का मनचाहा प्रतीकात्मक अथवा सामान्य अर्थ निकाल तो लेते हैं। परन्तु उनका सारा प्रयत्न सायास एवं कृत्रिम ही प्रतीत होता है क्यों कि वेदों में वर्णित आख्यान इतने स्पष्ट, असन्दिग्ध एवं विश्वसनीय हैं कि उनको अस्वीकार किया ही नहीं जा संकृता।

महाबली इन्द्र ने जिस किसी अतुर का संहार किया है उसके अत्याचार की एक ऐतिहासिक सच्वाई है। वृत्र को भले ही आवरण करने वाला मेघ मान लें, परन्तु महर्षि अंगिरा तथा अयार्ग से, बलपूर्वक उनका गोधन छीन लेने वाले पणियों के कथानक को कैसे झुठलाया जा सकता है 9 अपनी असुन्दरता से दुःखी तथा पिता के ही घर पर बूदी होती हुई काधीवती घोषा की कथा को भला कौन प्राकृतिक रूप दिया जा सकता है 9 वेदों में वर्णित सुदास, दिवोदास, कुत्स तथा स्वनय भावयव्य की कथाओं को भी

प्रतोकात्मक कैसे माना जा सकता है १

वैदिक कथाओं की परम्परा अनवच्छिन्न रही है। ऐतरेय, शतपथ, गोपथ तथा पंचित्रा प्रभृति ब्राह्मणणंथों में, बृहद्देवता में,पुराणों तथा आर्षकाट्यों हेरामायण एवं महाभारत में तथा समूचे लौ किक संस्कृत-वाइम्मय में वही वैदिक कथासूत्र विविध भावभंगी से वर्णित किये गये हैं। इन पुरातन कथाओं के पात्रों के चरित्रों को तोकादर्श बनाने के लिये, लोकमंगल की सिद्धि के लिये, प्रतिभाशाली कवियों ने सम्य-समय पर उन्हें तराशा है, परिमार्जित और संस्कृत किया है।

पद्मपुराण तथा महाभारत के दुष्यन्त को लोकादर्श बनाने के लिये महाकवि का लिदास ने कितना यत्न किया है १ वाल्मी कि के विवादास्पद राम को मर्यादापुरुषोत्तम बनाने के लिये भवभूति ने कितना श्रम किया है १ इसप्रकार , वैदिक आख्यानों का पुनर्निर्माण है स्वरूप्त है पुराणों में तथा पुराणों का पुनर्निर्माण अभिजात संस्कृत साहित्य में देखने को मिलता है । पुनर्निर्माण , संस्कार तथा प्रतिसंस्कार की प्रकृ्या साहित्य में निरन्तर चलती रही है ।

स्वामी दयानन्द का वेदों में इतिहास को अस्वीकार करना भी उनका
प्रतिकृियावादी रूख ही था , जो उनको वैयक्तिक कृण्ठित मानसिकता को उपज था ।
अबोध गैमांव में , शिवलिंग पर चढ़े चूहे को देख कर किसी बालक का परमेश्वर को अमूर्त
मान लेना अथवा मूर्ति को आत्मरक्षा में असमर्थ मानकर उसके प्रति अश्रद्धा कर बैठना कौन
बड़ी बात है 9 परन्तु वही बच्या , स्वामी बनकर जब समूची परम्परा का ही अविवेकपूर्ण विरोध करने लगता है तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है । पूर्वागृह एवं संकीर्ण मानसिकता से गृस्त स्वामी दयानन्द का जीवन सद्धुमं की स्थापना में कम, निरर्थक खण्डनमण्डन में अधिक बीता । वह जीवन भर यही समझाते रहे कि "इन्द्र का अर्थ देवताओं का
राजा नहीं , परमेश्वर है । विस्थिठ का अर्थ म्रष्टिविशेष नहीं, मन है। यह कौन नई बात
थी १ बहुदेववाद के मूल में एकदेववाद क्या स्वामी दयानन्द के पूर्व मान्य नहीं था १
एकं सद्विणा बहुधा वदन्ति का अर्थ क्या विद्वान पहले नहीं जानते थे १

परमार्थ एवं व्यवहार की तता तमानान्तर है। ज्ञानी , प्रतिभाशाली तथा अध्यात्म ताधक को कभी भी दोनों में अन्तर नहीं दीखता , न ही भ्रान्ति होती है। वह जानता है कि वैष्णव , शैव , शाक्त , गण्यति तथा तौर-तम्प्रदायों की भिन्ता मात्र व्यवहार में है अन्यथा ये तमस्त देवगण एक ही परमेश्वर की पृथक् अभिव्यक्ति मात्र हैं। परन्तु लोकयात्रा व्यवहारों पर टिकी है , परमार्थ पर नहीं। संतार भिन्तता को नाम है , प्रमुख का नाम है। मुक्ति ही इन प्रांचों तथा स्प्रल भिन्नताओं को तमाप्त कर पाती है।

यह कितनी विचित्र बात है कि सम्प्रदायों का विरोध करने वाले लोग स्वयं किती सम्प्रदाय की नींव रख जाते हैं। स्वामी दयानन्द का पुराणविरोधी दृष्टिकोण भी उनके अपने सम्प्रदाय की आधार मिला है। जो पामचात्य संस्कृतज्ञ रोम और यूनान के देवशास्त्र की प्रांता करते नहीं अधाते, वही वैदिक देवशास्त्र तथा पुराकथाओं को सच्चाई के पृखर आलोचक हैं। कितना विचित्र प्रतीत होताहै यह १ क्या इसे उनका भारतविरोधी अभियान नहीं कहा जायेगा १

वस्तुतः स्वामी दयानन्द तथा पाश्चात्त्य संस्कृतक्षों ने इतिहास और पुराण की अवहेलना करके अपने थोये अहस् की तुष्टि मात्र की है। अन्यथा सत्य यही है कि भारत के धर्म, दर्शन तथा संस्कृति के निर्माण में उन उदान्त चरित्रों का महान् योगदान है जो वैदिक तथा पौराणिक आख्यानों में रूपायित हुए हैं। शरणागत को रक्षा के लिये अपना मांस काट देने वाले शिवि, सत्य की रक्षा के लिये पत्नी तथा पुत्र तक बेंच देने वाले हरिश्चन्द्र, पितृवचन की रक्षा केलिये बनवास स्वीकारने वाले राम तथा याचक के लिये त्वचा से छील कर कवच और कुण्डल दे देने वाले कर्ण विश्ववाङ्गम्य में कितने हैं १ क्या इन्हीं महान् चरित्रों तथा लोकोत्तर आदर्शों ने भारत को "विश्वपुरू" नहीं बनाया है १ तब फिर ऐसे इतिहासों तथा पौराणिक आख्यानों को कपोल-कल्पना मात्र कैसे माना जा सकता है १ क्या मात्र इसी लिये उन्हें अपामाणिक मान लिया जाय कि उनकी सवाई जानने के स्त्रोत हमारे पास नहीं हैं १ अभी कल तक द्वारका का अस्तित्व भी एक ऐसी ही झूठी कल्पना था सन्देहवादियों के लिये। परन्तु पो0 वाकणकर ने जब समुद्र का पानी हटाकर द्वारका की नींव दिखा दी तो सब कुछ सत्य हो गया 4

अब यह व्याख्यान यहां समाप्त होता हैइस निष्कर्ष के साथ कि पाइचात्त्य विद्वानों। तथा स्वामी दयानन्द द्वारा प्रचारित पुराणविरोधी मत मात्र उनकी संकोण मनोवृत्ति है। सत्य तो यह है कि इतिहास एवं पुराण वेदार्थ के ही व्याख्याता, तथा उनसे सर्वथा अभिन्न है। वस्तुतः इतिहास एवं पुराण को वेदों का प्रामाणिक भाष्य ही स्वीकार किया जाना चाहिये।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है प्रमुख पुराण 18 हैं जिन्हें महापुराण के नाम से जाना जोता है । उनके नाम हैं -

> मद्भयं भद्भयञ्चेव ब्रत्रयं वस्तुष्टयम् । अनाप ल्लिङ्गः क्रका नि पुराणा नि प्रचक्षते ।।

मत्स्य , मार्कण्डेय , भागवत, भविष्य , ब्रह्म , ब्रह्माण्ड , ब्रह्म्वैवर्त , वायु, वामन , वाराह , विष्णु , अग्नि , नारद ,पद्म , लिङ्ग, गरूड, कूर्म तथा स्कन्दपुराण ।

18 महापुराणों के ही समान, अठारह उपपुराण भी हैं जिनमें कुछ तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं जैसे — शिविपुराण , देवीभागवत, साम्बपुराण , नृतिंहपुराण तथा का लिकापुराण आदि ।

महापुराणों की रचना का श्रेय यद्यपि भगवान् कृष्ण द्वैयायन को प्राप्त है, परन्तु यह भी सत्य है कि प्राचीन पुराणों में संशोधन, परिवर्धन तथा नये पुराणों की सर्जना गुप्तकाल तक, अथवा दशम शती ई० तक होती रही है। पुराणों का लालक्रम अथवा उनकी आनुपूर्वी क्या हो सकती है १ उनका प्रतिपाद क्या है १ ये सारे पृश्न अन्पेक्षित मान कर यहीं छोड़े जा रहे हैं। इस सन्दर्भ में पार्जिटर, डॉ० हाजरा तथा पं० बलदेवोपाध्याय आदि में पृभूत लिखा है।

<sup>1.</sup> इस सन्दर्भ में डॉ० जयदत्त उपेती की कुछ पंक्तियाँ महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती हैं — वेदानुशीलन करने वाले अनेक यूरोपीय विद्वानों ने वैदिक विवरणों को अधिकांशतया कल्पित मानते हुए "वैदिक माइथॉलोजी" आदि गूंथों की रचना कर , उनके सम्बन्ध में भारतीय प्राचीन चिन्तन को या तो तिरस्कृत कर दिया है या उसे अन्यथा रूप में प्रस्तुत किया । वेद के विषय में रेतिहा सिक, भौगो लिक अथवा पुराकथा मात्र के दृष्टिटकोण को लिये हुए , वे लोग यथार्थ को प्रस्तुत नहीं कर सके और बहुत भान्तियों को जन्म दे गए । — वेद में इन्द्रः डॉ० उपेती, प्र0-3

प्रतृत प्रांग में पुराणों के आदान का एकमात्र उद्देश्य है उनमें वर्णित इन्द्र-सम्बन्धी विवरणों तथा इन्द्रोपाख्यानों की सांगोपांग समीक्षा करना । इसी दृष्टिट से , प्रमुख पुराणों से उद्धृत यथो चित शोधसामग्री प्रस्तुत को जा रही है ।

# पौराणिक इन्द्र का स्वरूप

- पुराणों में इन्द्र का स्वरूप अत्यन्त विस्तार एवं स्पष्टता के साथ निरूपित हुआ है। निश्चय ही पौराणिक इन्द्र-विवरण उसके वैदिक स्वरूप का हो बृह्द व्याख्यान है। वेदमंत्रों में इन्द्र को ही परमेशवर, जीवात्मा तथा प्राण बताया गया है। इन्द्र ही अग्नि, वायु, आदित्य, सेनापति है तथा राध्यां एवं अन्यायियों का संहारक भी है। वह सर्वनियन्ता, धनवान्, विद्वान् तथा रूपवान् है। इन्द्र ही वीर्य, रेतस् शिष्टन है। वह आहवनीय है, उद्गाता है। 20

राजा , देवता , यज्ञ , ज्ञान-विज्ञान एवं कर्म भी इन्द्र ही है । 30 इन्द्र ही विश्व जित् तथा महत् है । मनुष्य की प्रेरणा , शक्ति, सामर्थ्य एवं पुरुषार्थ इन्द्र ही है । अधर-ब्रह्म, प्रजापित इन्द्र है । जन-थल एवं नभ में विचरण करने वाले जीवों का स्वामी भी इन्द्र ही है । 40 देव , किन्नर, राक्ष्स, यक्ष, गन्धर्व , मनुष्य , पुष्प, लता, वृक्ष , रूप, रंग - कुछ भी इन्द्र से पृथक् नहीं है । इन्द्र ही सम्पूर्ण पृथ्वी का संरक्षक , आधार एवं लक्ष्य है । चारों वेदों तथा ब्राह्मण-गृंथों में इन्द्र की ही महिमा-गरिमा का पदे-पदे गायन किया गया है ।

इष्टट्य-शतपथ0 2-5-4-8/12-9-1-17/12-9-2-16

<sup>2.</sup> वही , 2-1-2-11 तथा 2-6-1-38

उ. ताण्ड्य-ब्राह्मण 15-4-8, 6-1-8 तथा रेतरेय-ब्राह्मण 6-11

<sup>4.</sup> इन्द्रा दिव झीं पृथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत् पर्वतानां मु । इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः स्रोमे योगे हव्य इन्द्रः ।। - ऋग्वेद 10-89-10

इन्द्र ही वह महान् गोपनीय तत्य है जिसे ज्ञानी शंषिगण अनेक नामों से जानते हैं। वह हजारों जीवों में स्वयं को विलीन करके हो "तहस्त्राक्ष" बनता है तथा तैकड़ों लोगों से यज्ञ की पूर्ति करा कर "शतऋतु" कहा जाता है। वस्तुतः वह सब कुछ कर तकने में तमर्थ ताक्षाव् परमेशवर ही है। शतपथ, ताण्ड्य, कौषीतिक, गोपथ, तैतिरीय तथा ऐतरेय-ब्राह्मण में उपर्युक्त मन्तव्यों की विस्तृत विवेचना की गई है। नानाणकार की कल्पनाओं द्वारा इन्द्र के दुधी महाप्रभावी व्यक्तित्व की तमीक्षा इन गुंथों में उपलब्ध होती है।

इन्द्रयोघ , इन्द्रज्त , इन्द्रयेषठ, इन्द्रतमा , इन्द्रत्वोता , इन्द्रपत्नी , इन्द्रपान , इन्द्रम् , इन्द्रमारथि , इन्द्रहृति , इन्द्रकृत्ता , इन्द्राग्नी , इन्द्रम्भा, वन्द्रवाहा , इन्द्राणी , इन्द्राप्षण , इन्द्राबृहस्पती , इन्द्राबृहस्पति , इन्द्राविष्ण , इन्द्रावोमा , इन्द्रावहणा , इन्द्रासल्व आदि शब्दों को ओ व्याख्यायें वेदमंत्रों तथा उपर्युक्त ब्राह्मणगंथों में मिलती है , उनसे देवराज इन्द्र के सर्वाभिभावी व्यक्तित्व का परिवय मिलता है ।

वेदो लिखित इन्द्रसन्दर्भी पर ही आधारित है परवर्ती पौराणिक इन्द्रो— पाख्यान । पौराणिक कालगणना के अनुसार ७। चतुर्युंगी हुक्तयुत, बेता, द्वापर तथा कलियुगई का एक मन्वन्तर तथा । 4 मन्वन्तरों का एक कल्प होता है । प्रत्येक मन्वन्तर का अपना पृथक् मनु, पृथक् इन्द्र तथा पृथक् सप्तर्षि होते हैं जिनका विस्तृत विवरण पृथः प्रत्येक पुराण में मिलता है । 20

<sup>ा.</sup> सिवहतर द्रष्टिच्य - द्यानन्द वैदिक कोशा , सम्पादक- राजवीर शास्त्री, आर्थैसाहित्य प्रचार ट्रस्ट , दिल्ली । '

२. द्रष्टिच्य - विष्णुपुराण , तृतीय अंश , अध्याय । तथा दो ।

पौराणिक साक्ष्यों के आधार पर इस समय "श्वेतवाराह" नामक कल्प का "वैवस्वत" नामक सातवाँ मन्वन्तर चंल रहा है जिसके मनु १ आदि हृष्टिकतां। सूर्यपुत्र श्राद्धवेव हैं। सातवें मन्वन्तर की सम्पृति 28वीं चतुर्युगी चल रही है जिसमें कृतयुग, तेता तथा द्वापर वीच चुके है तथा अन्तिम कलियुग चल रहा है। इस युग की समाप्ति के अनन्तर इसी मन्वन्तर का 29वाँ कृतयुग प्रारंभ होगा। प्रत्येक चतुर्युगी के अन्त में खण्डप्लय तथा पूरे मन्वन्तर की समाप्ति के बाद महाप्लय का विधान है।

जैता कि उपर तंकेत किया गया है कि प्रत्येक मन्वन्तर के मनु, इन्द्र तथा सप्तिष्ठिं पृथक् होते हैं। पुराणों में इन सबका विस्तृत व्याख्यान किया गया है। प्रतृत मन्वन्तर के इन्द्र का नाम है पुरन्दर। इसी प्रकार स्वारो चिष्ठ मन्वन्तर का इन्द्र विपिष्ठित् , तामस का इन्द्र शिवि , रैवत का इन्द्र विभु , चाक्षुष्ठ का इन्द्र मनोजब , तथा अन्यान्य मन्वन्तरों के इन्द्र अद्भुत , शान्ति, वृष्ठ , श्तृधामा , दिवस्यित तथा शुचि आदि होंगे। पुराणों में वैवस्वत ह्वर्तमान सप्तमह मन्वन्तर के साथ ही साथ भविष्य के सात मन्वन्तरों का भी विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तृत कर दिया गया है।

पृश्वन यह है कि प्रत्येक मन्वन्तर में मनु, इन्द्र तथा सप्तर्षि के परिवर्तन का रहस्य क्या है 9 इस गूढ़ पृश्वन के समाधान को समझने के लिये अत्यन्त धेर्य-संयम तथा आस्था की अपेक्षा है । पुराणों में सुष्टिप्रकृिया के सन्दर्भों में इन रहस्यों का उद्घाटन करते हुए बताया गया है कि अनन्तकाल की महाप्रलयस्थिति के अनन्तर परमेशवर के हृदय में अकस्मात् सुष्टिकामना के अंकुर फूटे - "मैं अकेला हूँ। मैं अनेक हो जाऊँ। "20

परमेशवर की यह बहुत्व -कामना ही हुष्टि का बीजांकुर था । इस कामना के जागृत होते ही शेष्ट्रशासी महाविष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ जिससे स्वयम्भू

<sup>ा.</sup> तिवस्तर द्रष्टट्य - विष्णुपुराण , 3-1-2

<sup>2.</sup> तो ८ कामयत । एको ८ है बहु स्याम ।

अंगिरा , ऋतु , पुलह , पुलहत्य तक्षा भृगुई जैसे ऋतोपदेष्टा , बृह्मपति जैसा पुरो हित, स्वामिका तिंक जैसा सेनापति , अमरावती जैसी राजधानी तथा असंख्य वैभव के उपाय प्रान किये गयें , जिसका विस्तृत विवरण पुराणों में दृष्टिंगोचर होता है ।

# § । § इन्द्र का कौटुम्बिक परिवेश

इन्द्र की माता का नाम अदिति और पिता का नाम क्षयप बताया गया
है। के उल्लेख वैदिक एवं पौराणिक वाइत्मय में तमान्क्ष्प ते उपलब्ध होते हैं। अदिति का उल्लेख म्रग्वेद में भी अनेक्षाः मिलता है। यह नाम सम्पूर्ण म्रग्वेद में 68 बार आया है। अदिति का अर्थ है - अदीना हूँ न दितिः अदितिः हूँ अर्थात् धनधान्य-सम्पन्न । में म्रग्वेद में देवी अदिति न केवल इन्द्र की जननी , अपितृ समस्त आदित्यों हृदेवों हूँ की माता के रूप में आई है। म्रग्वेद में इसे अन्धवर अन्तरिक्ष ज्योति कहा गया है जो कि "परमेट्योमन्" में निवास करती है। उष्यस् को अदिति का घर बताया गया है - अदितेरनीकम् ।

पौराणिक सन्दर्भों के अनुसार अदिति दक्ष पृजापति की कन्या थी। 20 वह ब्रह्मा के पौत्र, मरी चिके पुत्र मारीच अथवा महर्षि क्षयप की पत्नी तथा द्वादश आदित्यों की माता थी। इन्द्र उन्हीं द्वादश आदित्यों में से एक है। आदित्यों को संख्या पुराणों में तो निश्चित रूप से द्वादश बताई गई है परन्तु कहीं -कहीं उनकी संख्या पाँच, छः, सात या आठ भी बताई गई है। 30

इन्द्र की माता के नामान्तर भी उपलब्ध होते हैं। श्वरवेद के ही एक मंत्र में इन्द्रमाता का नाम"निष्टिग़ी" बताया गया है जिसने इन्द्र को एक सहस्त्र वर्ष तक अपने

अथवा सीमा के बन्धनों से रहित । दा बन्धने + क्तिन् = दितिः । न दितिः अदितिः ।

<sup>2.</sup> द्रष्टव्य-मग्वेद 10-72-5

<sup>3.</sup> श्रग्वेद 2-27-। में छ आदित्य परिगणित हैं - मित्र, अर्यमा, अग, वरूण, दक्ष और अंश। इसीपृकार श्रग्वेद 10-72-9 में आठ आदित्यों की गणना है।

उदर १ गर्भ में रखा था । इन्द्र को जन्म देते ही , वह उसके अतिशय वीर्यसम्पंन्न होने के कारण प्रमंत हो उठी थीं । एक अन्य सन्दर्भ में इन्द्र को पितृहन्ता के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है । उसने अपने प्रिता को , उनके दोनो पैरों को पकड़ कर मार डाला था ।

श्चर्येद 9-1-4 आदित्यों की माता का नाम वसुपुत्री, स्वर्णवर्णा तथा मधुक्शा बताया गया है। निश्चय ही ये सभी शब्द अदिति के विशेषण मात्र हैं। इसीप्रकार श्चर्येद 4-55-3 में अदिति को "पास्त्या" अथात् शरणदात्री कहा गया है। अथवेद में इन्द्र की जन्मदात्री को "एकाष्ट्रका" कहा गया है।

इसप्रकार पिता की तुलना में , इन्द्र की जन्मदात्री अदिति का वर्णन कहीं अधिक विस्तृत उपलब्ध होता है । अग्वेद में तो अदिति के विराट स्वरूप की भी परिकल्पना मिलती है जिसमें भूत , भविष्य , वर्तमान तथा विश्वेदेव-पञ्चजन सबको अदिति के ही महाव्यक्तित्व में समाहित कर दिया गया है -

उँ अदितियौरिदितिरन्तरिक्षम् अदितिमाता स पिता स पुत्रः । विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिजतिमदितिजीनित्वम् ।।

इन्द्र की पत्नी का नाम शांची है । वह पुलोमा राक्षत की कन्या है फ्लतः उसे पौलोभी भी कहा गया है । इन्द्रपत्नी होने के कारण उसे सामान्यतः इन्द्राणी के रूप में भी जाना जाता है । पुलोमा राक्षत को मारकर इन्द्र ने पौलोमी को अपनी भार्यों बनाया , जिसका उल्लेख तैतिरीय-ब्राह्मण में प्राप्त होता है ।

शासी सर्वगुणसम्पन्ना , सर्वाङ्ग्रान्दरी , पितगुणानुरक्ता , पितव्रता नारी है । शासी के बातिवृत्य की अनेक कथाएँ पौराणिक-वाङ्ग्यय में बिखरी पड़ी हैं । इन्द्रपद पर अभिधिक्त चन्द्रवंशी नहुष की कांमलोलुप दृष्टिट से बचने के लिये , शासीनेदेवगुरू मर्टर्सि

<sup>।.</sup> पुलोमजा शवीन्द्राणीत्यमरः । स्वर्गवर्ग ।

बृहस्पति द्वारा श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षासूत्र बंधवा कर, उन्हीं के द्वारा बताई गई युक्ति के द्वारा नंहुष को स्वर्गच्युत कर दिया था।

इन्द्राणी की गणना सात मातृकाओं में की गई है। १ श्रद्धेय गुरूवर्य डॉ०
राजेन्द्र मिश्र के मन्तव्यानुसार जावा तथा बाली द्वीप के वाइ॰ मय में कामशास्त्र को
"इन्द्राणी" कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इन्द्राणी रितरहस्यों में
पारंगत थी। नवीं शताब्दी ई० के अन्तिम चरण में जावा-नरेश बलितुंग के राजकिं।
योगीशवर द्वारों पृणीत रामायणककविन् में सीता विभीषण को पृशंसा करती हुई,
उसे कुटारमानव १नी तिशास्त्रीय गृंथ१ तथा इन्द्राणी १कामशास्त्र१ का पण्डित बताती

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा गुका है इन्द्र के !! और भाई हैं। इन्द्रसहित उन सब को आदित्य की संज्ञा दी गई है ! इन बारह भाइयों में इन्द्र ज्येष्ठ तथा विष्णु किन्ष्ठ है ! इन्द्र का अनुज होने के ही कारण वामन्रूपधारी विष्णु को उपेन्द्र तथा इन्द्रावरज भी कहा गया है ! " विष्णु इन्द्र के परम हितेषी तथा संरक्षक हैं ! श्रीमद्भागवत में बलि-वामन सन्दर्भ में इस तथ्य का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है ! वैदिक मंत्रों में यद्यपि आदित्यों की संख्या आठ ही बताई गई है इन्द्र, वरूण, मित्र, अर्थमा , अंश , भग , धातृ एवं विवस्वत् परन्तु पुराणों तथा रामायण-महाभारत में आदित्य द्वादश ही बताये गये हैं !

<sup>।</sup> अविस्तर द्रष्टव्य-श्रीमद्भागवत सर्वे महाभारत ।

<sup>2.</sup> ब्राह्मी माहेशवरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा । वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्त मातरः ।। अमर० ।-4-7।

<sup>3.</sup> द्रष्टट्य - यवद्गीपीय रामकथा का मूलस्त्रोत - रामायण ककविन् । सम्मेलनपत्रिका में प्रकाशित डाँ० राजेन्द्रमिश्र का शोधनिबन्ध । रवण्ड ७३, त्र्यंक १.२

<sup>4.</sup> उपेन्द्र इन्द्रावरजश्चकृपा णिश्चतृर्भुजः । अमरकोष ।-4-39

<sup>5.</sup> द्रष्टटच्य ऋग्वेद 8-47-9 , 8-25-3 तथा 10-70-8

इन्द्र की सन्तितियों में पुत्र जयन्त एवं पुत्री जयन्ती का उल्लेख मिलता है । जयन्त को पाकशासिन भी कहा गर्या है श्रृजयन्तः पाकशासिनः — अमरकोष्धः मृहाभारत में उपलब्ध विवरण से ज्ञात होता है कि जयन्ती का विवाह इन्द्र ने महर्षि शुकाचार्य के साथ किया था , सञ्जीवनी-विद्या की प्राप्ति के उद्देश्य से । इसप्रकार जयन्त एवं जमन्ती इन्द्र तथा शाची की औरस सन्ताने हैं । वालमी कि रामायण के अरण्यकाण्ड में जयन्त द्वारा राम की शक्तिपरीक्षा तथा राम द्वारा दिण्डत किये जाने का प्रसंग सविस्तर निरूपित हुआ है ।

विविध पौराणिक सन्दर्भों तथा आर्षकाच्यों ह्रामायण एवं महाभारत है में इन्द्र की अनेक क्षेत्रज सन्तानों का भी उल्लेख मिलता है। महाभारत के आदिपर्व में इन्द्र द्वारा कुन्ती के गर्भ से तृतीय पाण्डव अर्जुन को उत्पन्न करने का उल्लेख मिलता है। रामायण में वानरराज वाली को भी इन्द्र के ही अंश से उत्पन्न बताया गया है। देवराज इन्द्र ने अपने पुत्र वाली को एक दिच्य मालां प्रदान की थी जो उसकी प्राणवता, तेज स्विता तथा उसकी श्री को धारण करती थी।

शक्दता वरा माला काञ्चनी रलभूषिता । दथार हरिमुख्यस्य प्राणास्तेष्टाः श्रियञ्च ता ।।

वानरराज वाली के अतीम ज्ञान रवं बल की चर्चा वाल्मी कि रामायण में प्राप्त होती है। तारा ने कुमार लक्ष्मण को बताया कि "लंका में 10 लाख 36 हजार एक तौ राक्ष्स हैं" यह तथ्य मुझे वानरराज बाली ने ही बताया था -

अयुतानि च षट्त्रिंशत् सहस्त्राणि शतानि च । रवमाख्यातवान् वाली सह्यमिह्रो हदीशवरः ।।

देवराज इन्द्र के अवान्तर कुटुम्बियों में बृहस्पति , स्वामिकार्तिक , महत्गण, कामदेव , मातलि , तुम्बुरू , हाहा-हूहू तथा उर्वशी-रम्भा प्रभृति देवागनार आती हैं । देवगुरू बृहस्पति इन्द्र के कुलपुरो हित तथा योग-क्षेम साथक हैं । शंकर तथा पार्वती के पुत्र घडानन देवसेना के सेनापति हैं । महत्गण इन्द्र के सहायंक हैं । पौराणिक आख्यानों के

अनुसार क्षयप की पत्नी दिति ने, अपनी सपत्नी अदिति के पुत्रों से भी अधिक तेजस्वी सन्तान पाने के लिये बड़ा तप कियाऔर अन्ततः क्षयप की कृपा से ऐसा ही दुधी तेज वाला गर्भ धारण किया। जब इन्द्र को अपनी विमाता के संकल्प की ज्ञान हुआं तो उसने उसके गर्भ में प्रवेश कर उसके 49 खण्ड कर डाले। परन्तु तब भी वे खण्डित नष्ट नहीं हुए और उन्होंने इन्द्र का सहायक बने रहने का वचन देकर आत्मरधा की। इसप्रकार 49 महत्व्यण मूलतः इन्द्र के वैमात्रिक भाई है परन्तु इन्द्र को दिये गये वचन के अनुसार ही वे उसके सहायक हैं। म्यवेद में भी महत्व्यणों को इन्द्र-सखा के क्षम में ही पदे-पदे प्रस्तृत किया गया है।

काम को विष्णु का पुत्र कहा गया है। परन्तु वह इन्द्र का परम मित्र है। इन्द्र द्वारा अनेक महर्षियों के तपोभंग करने के सन्दर्भों में, अपसराओं के साथ ही साथ, काम के भी सहायक बनने की बात कही गई है। ऐसे ही एक प्रसंग में, इन्द्र की सहायता करते काम को देवा धिदेव शिव के तृतीय नेत्र की अग्निज्वाला में भरम भी होना पड़ा। पुराणगंथों तथा का लिदास-प्रणीत कुमारसंभव महाकाच्य में का मदाह का यह कृत विस्तार के साथ निरूपित हुआ है। 20

माति देवराज इन्द्र का सारिथ है। उ॰ मूलतः वह महर्षि शमीक तथा शीला १ अधिभाया १ का पुत्र है। वामनपुराण के 69वें अध्याय में वर्णित एक कथा के अनुसार जब जम्मासुर के साथ इन्द्र का युद्ध हो रहा था तभी जम्म के मुष्टिटपृहार से ऐरावत का कुम्मस्थल विदीर्ण हो उठा और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने वाहन के गिरते ही इन्द्र भी रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। सिद्धीं तथा चारणों ने यद्यपि इन्द्र के लिये रद्या की व्यवस्था की तथापि समर्थ सारथी के अभाव में इन्द्र कुछ न कर सका और वह स्वयं पृथ्वी पर गिर पड़ा।

द्रष्टत्व्यः अगवेद , 5-57; 5-58 आदि ।

<sup>2.</sup> क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद् गिरः रवे महतां चरन्ति । तावत्स वहिन्भवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ।। कुमार० 3-72

उ. उच्चैः भवा हयः सूतो मात लिर्नेन्दनं वनम् ।

<sup>-</sup> अमरकोष पृथम-काण्ड ।

हमातले निपपातैव प्ररिभृष्टमुगम्बरः । पतमानं सहस्त्राक्षं दृष्ट्वा भूः समकम्पत ।।

पृथ्वी के कम्पित होने पर महर्षि शमीक को परिपक्व गर्भ वाली भार्या शीला ने भयभीत होकर कहा – स्वामी ! इसं गर्भस्य शिशु को आप सुख्यूर्वक बाहर ले आये अन्यथा यह भूकम्प के कारण पृक्षिण्त हो उठेगा ।।

यदेयं कम्पते भूमिस्तदा प्रक्षिप्यते बहिः । यद्वाह्यतो मुनिश्रेष्ठ । तद्भवेद द्विगुणं मुने ।।

महर्षि श्रामीक ने अपने तपोबल ते गर्भस्य शिशु को बाहर निकाल कर भूमि पर स्थापित किया ।

शामीक एवं शीला का वही पुत्र मातिल था । वह पैदा होते ही परिपुष्टांग एवं तेजस्वी हो उठा । वह जन्म से ही सारध्यकर्म में विशारद था फलतः वह इन्द्र का सारथी बनने के लिये स्वर्गकी और चल पड़ां। गन्धवों ने उस तेजस्वी विष्र-सुत का साहस देखकर उसे अपना तेज देकर परिपुष्ट बनाया । देवराज इन्द्र ने जब उस बच्चे का प्रस्ताव सुना तो विस्मित हो उठा । उसने मातिल से उसका परिचय पूछा । जब मातिल ने इन्द्र को अपना पूर्ण परिचय दिया तब विश्वस्तमना इन्द्र ने उसे अपनो सारथि नियुक्त कर लिया ।

जगाम साह्यं शक्रस्य कर्तुं सौत्यविशारदः ।।
तं व्रजन्तं हि गन्धवा विक्वावसुपुरोगमाः ।
ज्ञात्वेन्द्रस्यैव साहाप्ये तेजसा समवर्धमन् ।।
स्यन्ताति कथं चाशवान् संशयः प्रतिभाति मे १
शमीकश्वषितेजोत्यं ६मा-भवं विद्वि वासव ।
गन्धवितजसा युक्तं वाजियाने विशारदम् ।।
स चापि विप्रतन्यो मातलिनीम विश्वतः ।
रशमीन् श्मीकतनयो मातलिः पृश्हीतवान् ।।

इसप्रकार वामनपुराण मातिल के जन्मजात सारथ्यकर्म का "समर्थन करता है।
मातिल के अनेक प्रसंग पौराणिक इन्द्र-कथाओं में निरूपित हुए हैं। वालमी किरामायण में वर्णित राम-रावण युद्ध में इन्द्र द्वारा प्रेष्टित मातिल रथ लेकर श्रीराम के तहायतार्थ आता है। का लिदासप्रणीत अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटक के छठे अंक में भी महाराज दुष्टयन्त को इन्द्र की सहायतार्थ स्वर्ग ले जाने के लिये, मातिल के हस्तिनापुर आने का उल्लेख मिलता है। नाटक के सप्तम अंक में मातिल दुष्यन्त को मारीस-आश्रम भी ले जाता है जहाँ उसकी भेंट शकुन्तला से होती है।

गन्धविचार्य तुम्बुरू देवराज इन्द्र की सभी का कुशल वीणावादक तथा गन्धविद्य हाहा तथा हुटू इन्द्रसभा के पृख्यात गायक हैं। इसीप्रकार उर्वशी पृभृति अप्सरार इन्द्र की सुधर्मा-सभा की नर्तिकियाँ हैं जिनके अनेक प्रसंग पौराणिक वाइन्मय में वर्णित हैं। विमुद्धरू की वीणा का नाम कलावती था और वह धैवत तथा निषाद स्वरों के गायन में पारंगत थी।

# १2१ इन्द्र की समृद्धि रवें रेशवर्य

इन्द्र शब्द का अर्थ ही है - परमैशवर्यशाली । 2° निरुक्तकार यास्काचार्य इन्द्र शब्द की आठ व्युत्पत्तियाँ प्रस्तुत करते हैं । 3 बृहद्देवता में इन्द्र की महिमा , मेघ से वर्षा कराने में समाहित मानी गई है -

<sup>।</sup> स्त्रियां बहुष्वप्तरतः स्वर्वेषया उर्वशीमुखाः । हाहा हुदृष्टचेवमाद्या गन्धर्वास्त्रिदिवौकसाम् ।। अमर० ।-4-।०-4

२० इन्दतीति इन्द्रः । इदि परमैशवर्षे । तस्माद् रन् पृत्ययः । १ृहलायुथकोष, व्याख्या-भाग

<sup>•3.</sup> इन्द्र इरां हणातीति वा । इरां ददातीति वा । दूरां दधातीति वा । इरां दारयत इति वा । इरां धारमत इति वा । इन्देवे द्वतीति वा । इन्दो रमत इति वा । इन्धे भूतानीति वा । अर्थात् मेघ अथवा अन्न के बीज को फाइने वाला , अन्न देने वाला , अन्त्र धारण करने वाला , मेघ को फाइने वाला , अन्न को धारण करने वाला, सोमपानार्थ जाने वाला , सोमरस में रमण करने वाला तथा प्राणियों को अन्न देकर प्रसन्न करने वाला ।

इरां रुणाति यत्काले मरूदिभः सहितो ८ म्बरे । रवेण महता युक्तस्तेनेन्द्रमूषमोऽब्रुवन् ।। — बृहद्देवता 2-36

इन्द्र का यह परमैशवर्य क्या है १ वैदिक मंत्रों में तो इन्द्र का रेशवर्य उसके शत्रुतंहार, परोपकार तथा लोकहितकारी कार्यों में रूपायित किया गया है जिसकी विस्तृत प्रामाणिक समीक्षा द्वितीय अध्याय में को गई है। परन्तु पौराणिक-वाइ, मय में इन्द्र का परमैशवर्य उसकी विलक्षण सुर-सुविधाओं में निहित दृष्टिगोचर होता है। वह पृथ्वीलोक के मर्त्य राजाओं का भी अधिपति है। वह देव, दानव, गन्धर्व, मनुष्य – सबका अधिपति है। वह त्रिलोकी का शासक है। फ्लतः उसकी समृद्धियों की कोई सीमा नहीं है। उसके राजपासाद, उपवन, वाहन, आयुध, वस्त्राभूषण, पेय, आमोद-प्रमोद तथा वैभव-विलास – सब लोकोत्तर हैं, अप्रतिम हैं।

अमरकोषकार ने इन्द्र की तमृद्धि का परिचय देते हुए कहा है -

नगरी त्वमरावती । हय उच्चैः श्रवा सूतो भातिनिन्दनं वनम् ।। स्यात्पासादो वैजमन्तो जयन्तः पान्धासिनः । रेरावतोऽभुमातौरावणभुमुवल्लभाः ।।

स्यात्सुधर्मा देवसभा पीयुष्ममृतं सुधा । मन्दाकिनी वियद्गंगा स्वर्णदी सुरदीर्धिकाः ।।

मेरू: मुमेरूर्टिमाद्री रत्नसानुः मुरालयः । पञ्चेते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः ।।

सन्तानः कल्पवृक्षाय पुरित वा हरिचन्दनम् । स्त्रियां बहुष्टवण्सरसः स्वर्वेषया उर्वशीमुखाः ।।

घृताची मेनका रम्भा उर्वशी च तिलोत्तमा । सुकेशी मेंजुघोषाद्याः कथ्यन्ते ४ एसरसो बुधैः ।। हाहा हुहुश्चैवमाद्या गन्धवास्त्रिदिवौकसाम् ।।

-अमरकोष, प्रथमकाण्ड हॅस्वर्ग वर्गह

इन्द्र की राजधानी का नाम अमरावती है जिसका विस्तृत वर्णन श्रीमद्भागवत के भुवनकोश-प्रसंग में उपलब्धं होता है। अमरावती का अर्थ है - अमरों अर्थात् देवताओं की पुरी। इन्द्र के वाहन हैं रेरावत तथा उच्चै: श्रवा। रेरावत को रेरावण, अभूमातंग तथा अभूमुवल्लभ १ अमरकोष भी कहा गया है। अश्रम रेरावत की पत्नी का नाम है। रेरावत के चार दाँत हैं तथा उसका वर्ण भी श्वेत है। इरावती का पुत्र होने के कारण इसे रेरावत कहा गया। यह सागर-मंथन से प्राप्त । 4 रत्नों में से रक है १ भागवत 8-8-4 कृष्ण रवं इन्द्र के युद्ध में यह गरूड से हार गया था १ विष्णु० 5-30-66 यह हाथियों का राजा माना गया है।

ऐरावत तथा उच्चे: श्रवा अव - दोनों ही सागर-मंथन से उत्पन्न हुए थे। इसीप्रकार कामधेनु, पारिजात तथा अमृत भी सागर-मंथन से ही उत्पन्न हुए थे। ये सब भी देवराज इन्द्र की ही समृद्धि में जिने जाते हैं। कामधेनु को समस्त कामनाओं की प्रियत्री कहा गया है। कामधेनु की पुत्री नन्दिनी ही ब्रह्मिष्ट विस्ठिठ की होमधेनु थी। कालिदास-पृणीत रघुवंश महाकाच्य के द्वितीय सर्ग में महाराज दिलीप द्वारा नन्दिनी की सेवा द्वारा रघु-संहश पुत्र प्राप्त करने का कथानक वर्णित किया गया है। कामधेनु से सम्बद्ध अनेक उपाख्यान पुराणों में वर्णित हैं।

इन्द्र के उद्यान का नाम है नन्दन । अपनी ष्रिया सत्यभामा की कामनापूर्ति के लिये श्रीकृष्ण इसी नन्दनवन से पारिजात उखाड़ कर द्वारका ले गये थे । श्रीमद्मागवत उ-23-40 , मत्स्य0 38-18 तथा वायु0 36-11/69-236 आदि में नन्दनवन का अप्रतंत्र विस्तृत वर्णन है । पारिजात को कामतरू , कल्पतरू , कल्पदूम आदि भी कहा गया है। वह भी कामयेन की ही तरह समस्त आकांक्षाओं की पूर्तिमें समर्थ है। उत्तरमेध में का लिदास ने लिखा है कि अलकापुरी में यिक्षणियों द्वारा आकांक्षित समस्त भोग-सामग़ी अकेला कल्पवृक्ष ही उपस्थित कर देता था । इसकी आयु एक कल्प मानी गई है ।

निकास विचान मधुनमनयो विभ्रमादेशवक्षं पुष्पोद्भेदं सह किसलयैभूषणानां विकल्पान्। लाक्षाराणं चरणकमलन्यासयो तम्बन्धः यस्या- मेकः सूते सकलमबलामण्डनं कल्पवृक्षः ।। उत्तरमेध शलोक-।।

अप्सराओं की उत्पत्ति जल से मानी गई है — अद्भयः तरन्ति प्रभवन्ति इत्यप्सरसः । उर्वशी मेनका , रम्भा तथाः घृताची आदि अप्सरार देवराज इन्द्र की अद्मुत की सभा की नर्तिकियाँ है । इन अप्सराओं ने समय-सगय पर देवराज इन्द्र की अद्मुत सेवा की है ऋषियों—महर्षियों के उग्र तपस् को विष्नित करके। ज्यों ही इन्द्र किसी श्रेष्ठ राजर्षि को सौवाँ अश्वमेध यद्म पूर्ण करता हुआ देखता अथवा किसी महर्षि को घोरत्य में लीन देखता तो वह उसके शतऋतृत्व अथवा पुण्य-संचय से भयभीत हो दर्वता। उस त्थिति में उसका एकमात्र प्रयत्न होता — राजर्षि का अश्वमेध-यद्म विष्नुत कर देना या उग्र—तपस् को भैग कर देना । इन्द्र के इस दुरिभयान में काम तथा वसन्त के साथ-साथ अप्सरार सहायक होतीं।

उर्वशी पुरुष्ता जैसे चन्द्रवंशी नरेश की प्रेयसी रही तथा उसने आयु को जन्म दिया । 20 मेनका ने महर्षि विश्वामित्र का तपोभंग किया तथा शकुन्तला को जन्म दिया । 30 दुष्ट्रयन्त तथा शकुन्तला से ही चकुवर्ती भरत उत्पन्न हुआ । घृताची ने भृगवंशी महर्षि प्रमित का तपोभंग किया । प्रमित स्वं घृताची का ही पुत्र था रूक जिसने अपनी प्रेयसी प्रमद्वरा के लिये अपनी आयु का अधांश दे दिया था । 40 तिलोत्तमा ने सुन्द स्वं उपसुन्द नामक दामव-बन्धुओं का विनाश करा दिया था अपने रूप-सौन्दर्य के रेन्द्रजालिक आकर्षण से । 50 रम्भा और मित्रावरूण के सम्पर्क से ब्रह्मिष्ठं विस्वत्व स्वं अगरत्य के उद्भव का वृत्त वेदों सवं पुराणों में अनेक्शः वर्णित किया गया है । 60 प्रम्लोचा तथा कण्डु श्रष्ठि के सहयोग से उत्पन्न हुई थी मारिष्ठा जिसे वनस्पतियों ने अपनी पुत्री के रूप में पाला । मारिष्ठा का विवाह प्रवेताओं से हुआ है । 70

इन्द्र द्वारा महाराज सगर के अवनिध-यज्ञावन को चुरा कर महर्षि कपिल के आश्रम में बाँध देने का वर्णन वाठ राठ में द्रष्टव्य -

<sup>2.</sup> महा व ज्यादि पंत्रे अप्र ० ७५

<sup>3.</sup> afto 11 ×7071,72.

<sup>4.</sup> महाभारत, आदिपर्व अ० ८

<sup>5.</sup> वही ० अप्रादि० २प्र० २०७ - 211

<sup>6.</sup> वात्मीकि बाल सर्ग 63,44,65

<sup>7.</sup> विष्णुपुराण 1.15.

# इन्द्रकी समृद्धिके त्रप्रवान्तर हेतु:

इन्द्र की समृद्धि से जुड़े कुछ अवान्तर तथ्य भी हैं जिन्हें प्रस्तुत सन्दर्भ में उपस्थित कर देना उचित ही होगा -

# §।§ रेन्द्र-व्याकरण

रेन्द्र व्याकरण की संक्षिप्त चर्चा पहले भी की गई है। वीपदेव ने आठ वास्याकरणों में इन्द्र को सर्वाधिक पाचीन मानते हुए उसका उल्लेख सर्वपृथम किया है -

> इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः । पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः ।।

डॉ० बर्नेल ने तिमलभाषा के आदि व्याकरणग्रंथ तोल्कापियम् को ऐन्द्र व्याकरण से प्रभावित माना है तो पं० हर प्रसाद शास्त्रीं का मत यह है कि कातन्त्र अथवा कलाप व्याकरण का निर्माण ऐन्द्र-सम्प्रदाय के ही अनुसार हुआ था। संभवतः इसी कारण वैदिक मंत्रों में इन्द्र को अनेक्षाः शिक्षानरः कहकर सम्बोधित किया गया है। इन्द्र के वस्थाकरण होने का प्राचीनतम संकेत तैति। संहिता में उपलब्ध होता है। १४ इन्द्रजाल

इन्द्रजाल का तात्पर्य, परवर्ती संस्कृत वाइः मय में, माया अथवा जादू ते किया गया है। रेन्द्रजालिक अथवा इन्द्रजालोपजीवी उन कलाकारों को कहते हैं जो जादूगरी दिखाकर पेट पालते हैं। संभवतः यह शब्द इन्द्र के वेदमंत्रो लिल खित माया निपृण व्यक्तित्व को इंगित करता है। माया अथवा छल द्वारा मायावी असुरों के विनाश का अनेक प्रसंग ऋग्वेद में आया है जिसकी स्नप्रमाण व्याख्या यथावसर पहले की जा चुकी है, इन्द्र के वैदिक-स्वरूप को स्वाष्ट्र करने के सन्दर्भ में। परवर्ती वाइः मय में इन्द्र का वही मायावी चरित एक विद्या अथवा कला विशेष के रूप में पृख्यात हुआ।

सिवस्तर द्रष्टटच्य – तै० सं० ६-4-7-3

महाराज हर्षपृणीत रत्नावली नाटिका में रेन्द्रजालिक द्वारा आकाश म ब्रह्मा आदि को प्रत्यक्ष दिखाने का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। कालिदास-प्रणीत शाकुन्तल नाटक में भी खोई हुई मुद्रिका को प्राप्त कर, महाराज दुष्यन्त को सहसा विश्वास नहीं हो पाता और वह इसे माया अथवा इन्द्रजाल ही मानते हैं -"स्वपनो नु माया नु मतिभूमो नु" आदि।

### **§**३§ इन्द्रवाद

दुन्दुभि नामक वाद्य को इन्द्रवाद्य कहा गया है। तामान्यतः इते तुरही अथवा भेरी के रूप में जाना जाता है। अपनी विजय के अवतर पर देवगण दुन्दुभि बजाकर ही अपना हर्ष प्रकट करते थे, फ्लतः दुन्दुभि को इन्द्रवाद्य कहा गया। 

§4§ इन्द्रध्वज

इन्द्रध्वज का हिन्दू धर्मशास्त्र में विशेष महत्त्व है । इन्द्रध्वज फहराने की व्यवस्था निर्णयसिन्धु में भी दी गई है – ध्वजोत्थानं च विज्ञणः । इन्द्रध्वजारोहण का मुहूर्त चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अथवा आ दिवन शुक्ल प्रतिपदा को बताया गया है । प्राचीन काल में दिग्वजय-प्रथान से पूर्व भूपतियों द्वारा इन्द्रध्वज की अर्वना करके , उसे फहराने की परम्परा थी । इसीप्रकार , प्रत्येक यज्ञ में भी इन्द्रध्वज फहराने की परम्परा का उल्लेख मिलता है ।

इन्द्रध्वज-महोत्सव का विस्तृत सर्वं रोचक वर्णन आचार्य भरत-पृणीत नाद्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में उपलब्ध होता है। जब महर्षि भरत ने ब्रह्मा की आज्ञा से नाद्यवेद-स्तर्ष की तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर इन्द्रादि देवों को उसी के अनुसार नाद्यमंचन करने का आदेश दिया। <sup>2</sup> परन्तु इन्द्र ने अपनी असमर्थता प्रकट की। तब, भरतमुनि ने शाण्डिल्य

<sup>।</sup> रत्नाबली, चतुर्थ अंक। "स्थ ब्रह्मा तरीजे" आदि।

<sup>2.</sup> अयं ध्वजमहः श्रीमान् महेन्द्रस्य प्रवर्तते । अत्रेदानीमयं वेदो नाद्यसंज्ञः प्रयुज्यताम् ।। नाद्य० ।-55

वात्स्य, कोहल तथा दत्तिल आदि अपने सौ पुत्रों को नाट्यवेद का अध्ययन कराया एवं अभिनय की पिक्षा दी । परन्तु स्त्रीपात्रों की समस्या अभी भी बनी रही । तब भगवान् परमेष्ठि ने मञ्जुकेशी, सुकेशी तथा सुलोचना आदि अपसराओं की व्यवस्था की । सारी व्यवस्था पूर्ण हो जाने पर "इन्द्रध्वज-महोत्सव" प्रारंभ हुआ ।

महेन्द्रविजय के उपलक्ष्य में प्रस्तुत समुद्रमंथन नामक इस नाट्य में सर्वपृथम
आशीर्ववन-संयुक्ता अष्टपदा नान्दी पढ़ी गईं। तदनन्तर देह्यों पर देवों की विजय
का जो द्वय प्रस्तुत किया गया वह अत्यन्त रोष्पूर्ण, भगदड़-मारकाट तथा युनौ तियाँ
से भरा था। उस रोचक अभिनय से प्रसन्न होकर इन्द्र ने अपना ध्वज, ब्रह्मा ने
कृटिलक १टेढ़ा उण्डा१ वरूण ने भुद्गार, सूर्य ने छत्र, विष्णु ने सिंहासन, शिव ने सिद्धि
वायु ने व्यजन, कुबेर ने मुकुट तथा यक्षराक्षत-पन्त्रगों ने नाना प्रकार के आभूष्ण भरतपुत्रों
को प्रदान किये।

नाट्यमण्डप में बैठे दैत्य अपनी पराजय के दूश्य से खुड्ध हो कर विघन उत्पन्न करने लगे। उन्होंने अभिनेताओं की वाणी को भी स्तम्भित कर दिया। तब कुद इन्द्र ने अपने ध्वजदण्ड से ही पीट-पीट कर उन्हें "जर्जर" कर दिया। तभी से इन्द्रध्वज को विघनविनाशक "जर्जर" की संज्ञा प्राप्त हुई -

रंगपी ठगतान् विघनान् असुरांश्चैव देवराद् । जर्जरी कृतदेहां स्तान् अकरोज्यजरेण सः ।। एवमेवा स्वित्वति शक्रस्ततः प्रोवांच तान्सुरान् । रक्षाभृतश्च सर्वेष्ट्यां भविष्यत्वेष जर्जरः ।।

- नाट्य**शास्त्र** , 1-70-75

जर्जर की स्थापना के बाद इन्द्रध्वज-महोत्सव हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ नाद्य की विविध्न समाप्ति-हेतु आचार्य भरत के आगृह पर बाद में ब्रह्मा ने विश्वकर्मा से नाद्यशाला बनवाई जिसकी सम्पूर्ण रक्षा का भार पूर्व में इन्द्र को , पश्चिम में वरूण को , दक्षिणमें यम को तथा उत्तर में कुबेर को सौंपा गया हुनाद्य0 ।-84हू

<sup>2.</sup> द्रष्टट्य नाद्यशास्त्र , पृथम अध्याय श्लोक 56 ते 60

#### §5§ इन्द्रायु**द**्र

इन्द्रायुध अथवा इन्द्रास्त्र वज़ को कहते हैं। अमरकोशकार ने इसके दस नाम गिनार हैं। यह आयुध, ब्रह्मा के आदेश से त्वंबटा है विश्वकर्मा है ने महर्षि दधी चि की अस्थियों से बनाया था। इसी आयुध से इन्द्र ने वृत्र का विनाश किया। वज़— सम्बन्धी अनेक उल्लेख वेदमंत्रों तथा पौराणिक आख्यानों में मिलते हैं। कहीं—कहीं इसे लौह अथवा पाषाणनिर्मित भी बताया गया है। यह इन्द्र का विशेष्य आयुध है जिसके कारण ही उसे वज़ी अथवा वज़बाहु कहा गया है। वज़ को शतको टि हैंसेकड़ो नोकों वाला है सुवर्णाभ तथा तेजस्थिता से ओतप्रोत बताया गया है।

#### **868 इन्द्र**सारथी

भूरे रंग वाले दो अववों १ हिरि१ द्वारा खींचे गए रथ में बैठकर १ रथे ठा १ इन्द्र युद्ध करता है। उसका रथ सुनहरा है जिसका सारथी है मातलि। मातलि की विस्तृत चर्चा पहले की जा चुकी है। कुछ वैदिक मंत्रों में कुत्स को भी इन्द्र का सारथी बताया गया है।

# १७१ इन्द्रगुरू १बृहस्पति १

बृहस्पति उचथ्य के अनुज तथा महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। वह इन्द्र के पुरो हित हैं अतः उन्हें देवगुरू भी कहा जाता है। बृहस्पति का पुत्र है क्य जिसने दैत्यगुरू शुक्राचार्य का शिष्यत्व गृहण कर, उनसे संजीवनी-विद्या सीखी थी। वेद में बृहस्पति को गणपति भी कहा गया है। सुमति केलिये बृहस्पति की प्रार्थना अग्वेद 4-40-11 में की गई है। गायों की रक्षा के लिये भी इन्द्र एवं बृहस्पति को सन्द्र बताया गया है शुग्रवेद 1-62-38

तिनि वज़मस्त्री स्यात्कुलिशं मिद्धरं पविः ।
 शतको टिः स्वरूः शम्बो दम्भो लिरशनिर्द्धयोः ।।
 परन्तु अमरकोश । – 6 – 165 में "इन्द्रायुधं शत्राधनुस्त्रदेव ऋजुरो हितम्" कह कर जिस इन्द्रायुधं की चर्चा की गई है वह प्राकृतिक इन्द्रधनुष है जो प्रकाश एवं वर्षा के योग से मेघों 'पर कभी – कभी प्रकट होता है । इसकी सृष्टिट वामदेव करने हैं । मत्स्य0 4, 29 वायु0 9, 52 तथा ब्रह्माण्ड0 2 – 8 – 54 में इसकी विस्तृत चर्चा मिलती है ।

इन्द्र एवं बृहसपति के विवाद का प्रसंग भी श्रीमद्भागवत में सविस्तर निरूपित हुआ है । बृहस्पति के अभाव में इन्द्र द्वारा विश्वरूप को पुरोहित बनाने, कालान्तर में दैत्यपृश्तिक विश्वरूप का वध करने तथा वृत्र से भयभीत हो कर स्वयं पलायन कर जाने की रोचक कथा वर्णित की गई है । इन्द्र की अनुपरिथित में ही नहुष को इन्द्र बनाया गया, परन्तु पतिवृता शयी के प्रति दुर्भावना-गृस्त नहुष , देवगुरू बृहस्पति की ही मंत्रणा से विनष्ट हो गया।

#### **88** इन्द्रानुचर

कामदेव , वसन्त , उर्वशी आदि अप्सराएँ इन्द्र के अनुचर रूप में विख्यात हैं। इन्हीं की सहायता से वह अपने प्रतिस्पर्धी राजिष्यों का आवसेश यज्ञ खिण्डत करता है। हाहा तथा हूह नामक गन्धर्वबन्धु उसकी सभा के गायक हैं। चित्ररथ एवं विश्ववावसु गन्धर्व उसके अन्तरंग मित्र हैं। चित्ररथ द्वारा दुर्मेंद दुर्योधन को पराजित करके बांध लेने का वृतान्त महाभारत के वनपर्व में वर्णित हुआ है। चित्ररथ से अर्जुन की मैत्री तथा चित्ररथ द्वारा इन्द्र को नृत्य एवं मायायुद्ध की शिक्षा दिये जाने का भी प्रसंग महाभारत में हम पाते हैं।

इसीप्रकार पुष्कर एवं आवर्तक नामक मेध भी इन्द्र के सहायक है। कालसंवर्तक नामक मेधों की सहायता से ही कुद्र इन्द्र ने, कृष्ण द्वारा अपनी पूजा बन्द कर दी जाने पर, सम्पूर्ण व्रज-मण्डल को प्लावित कर दिया था। 49 मरूत भी इन्द्र के अनुचरों अथवा मित्रों में ही आते हैं।

#### १९१ इन्द्रदृत

देवशुनी सरमा को इन्द्रदूत अथवा इन्द्रदूती कहा गया है । वह गोधन ग्रुराने वाले पणि नामक अप्तुरों के पास इन्द्र का सन्देश लेकर गई थी जिसका विस्तृत व्याख्यान पणियों के सन्दर्भ में पहले किया जा ग्रुका है । सरमा के पुत्र ही सारमेय १ कुते १ कहे जाते हैं ।

<sup>।</sup> द्रष्टट्य श्रीमद्भागवत, दशमस्कन्ध । पूर्वार्ध ।

<sup>2.</sup> अग्वेद 10-108

# §10§ इन्द्रवैर

अशिवनीकुमारों को देववैद्य अथवा इन्द्रवैद्य कहा गया है। औष्यकर्म के ही कारण इन्हें पहले यह में सोमपान अथवा पुरोडाश-भक्षण का अधिकार नहीं प्राप्त था। परन्तु वृद्ध महर्षि च्यवन को नवयौवन प्रदान करने पर कृतह च्यवन ने अपने श्वश्वर महाराज शर्याति के यह में अशिवनीकुमारों को भी यहांश का अधिकारी बनाया। कहीं-कहीं धन्वन्तरि को भी इन्द्रवैद्य बताया गया है।

### ्र्रा। १ रेन्द्रयोग

ज्यो तिश्शास्त्र में 27 योगों की बृहत् चर्चा मिलती है। इसी कृम में 26वें योग को रेन्द्रयोग कहते हैं। इस कालावधि में उत्पन्न जातक इन्द्र के ही समान गुणों वाला होता है। सामुद्रिककु जिजका नामक गुंथ में भी मध्यवा है इन्द्र का एक वचन उद्भृत किया गया है – नवसप्तपञ्च जिद्वित किया गया है – नवसप्तपञ्च जिद्वित किया । किशात्परत्वे आनन्दः इति कथयति मध्या। वृष्टिदर्थथा काले।

अथात् नौ , सात , पाँच , तीन अथवा दो वर्ष के परिमाण से क्लेश प्रभावी होता है । क्लेश समाप्त हो जाने पर आनन्द आता है – ऐसा इन्द्र का मत हैं । ठीक वैसे ही सुख आता है जैसे अवसर पर वृष्टि आती है ।

# १।2१ इन्द्रकेतु

कुण्डिनपुर-नरेश भीष्ममक की कन्या रूकिमणी के साथ श्रीकृष्ण के विवाह के अवसर पर यादवों की राजधानी द्वारका में राजमार्गों पर जो ध्वजार फिलराई गई, उन्हें "इन्द्रकेतु" कहा गया है।

### १।३१ इन्द्रकील

हिमालय के ही एक पवित्र शिखर का नाम इन्द्रकील है। पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिये इसी शिखर पर वीर अर्जुन ने घोर तपस्या की थी। मतस्यपुराण

<sup>।</sup> सिवस्तर द्रष्टटच्य - श्रीमद्भागवत (सुकन्या-च्यवन-प्रसंग )

22/53 में इते पितरों का पवित्र निवास-स्थान बताया गया है,। श्रीमद्भागवत 5-19-16 में इस शिखर की विस्तृत चर्चा आई है - मुवनकोश के सन्दर्भ में। \$14\{ इन्द्रद्वीप

पुराणों में इस द्वीप की विस्तृत यर्चा उपलब्ध होती है। जहाँ पावनी नदी समुद्र से मिलती है वहाँ इन्द्रद्वीप की स्थिति बताई गई है। यह विवरण पूर्णतः स्पष्ट नहीं प्रतीत होता है।

# १।5१ इन्द्रनदी

भद्राश्व द्वीप की एक नदी का नाम है — इन्द्रनदी । वायुपुराण 43—26 भें इसका उल्लेख प्राप्त होता है ।

#### §।6§ इन्द्रधन्वा

बाणासुर तथा लोहिनी के पुत्र का नाम था इन्द्रधन्वा । ब्रह्माण्डपुराण 3-5-45 में इन्द्रधन्वा का विवरण विस्तारपूर्वक दिया गया है । ज्ञातव्य है कि वाणासुर विष्णुभक्त प्रह्लाद का प्रपौत्र , विरोचन का पौत्र तथा बलि का पुत्र था । बाण की ही पुत्री उष्णा के साथ श्रीकृष्ण के पौत्र अतिरुद्ध का विवाह हुआ था जिसकी विस्तृत चर्चा श्रीमद्भागवत के दंशम स्कन्ध में आई है ।

#### १।७१ इन्द्रबाधन

महर्षि कश्यप रवें दन के पुत्रों के ही वंश में उत्पन्न रक दानव का नाम था इन्द्रबाधन । यह मनुष्यों द्वारा सर्वथा अवध्य था । इसका मूल नाम था केशी । सम्भवतः इन्द्र को निरन्तर पीड़ित करने के ही कारण इसे इन्द्रबाधन संक्रा प्रदान की गईं । इहमाण्डपुराण 3-6-16 तथा वायुपुराण 68-15 में इन्द्रबाधन की कथा का विस्तृत प्रसंग मिलता है । मत्स्म0 24-12 में इसे अश्वमुख होने के कारण तुरगदानवं भी कहा गया है। इन्द्र ने इसे मारकर चित्रलेखा तथा उविशी अपसराओं को प्राप्त किया था ।

<sup>।</sup> ब्रह्माण्डपुराण २-१८-५८ तथा वायुपुराण ५७-५५

#### §।8§ इन्द्रपद

भारत के पिषचिमी भाग में अवस्थित एक विशेष जनपद हराज्य हैं जहाँ से हो कर तिन्धु नदी बहती है। बृह्माण्ड० 2-18-48 में इस राज्य की चर्चा आई है। परन्तु सम्प्रति इसका प्रत्यभिज्ञान कर पाना कठिन है। वायुपुराण हैं109-19 हैं उपलब्ध प्रमाणानुसार "इन्द्रपद" गया क्षेत्र के एक तीर्थ का नाम है। विष्णुपद एवं रूद्रपद के ही साथ इन्द्रपद की भी महिमा का गान किया गया है।

#### १।११ इन्द्रकुम्भामृत

अमृतकुम्भ के लिये इन्द्र के साथ पिक्षराज गरूड के भयावह संधर्ष का वर्णन
अनेक पुराणों तथा महाभारत में आया है । अपनी माता विनता को , हर्पों की
माता कदू की दासता से मुक्त करने के लिये , विनतानन्दन गरूड ने स्वर्गलोक पर
आकृमण करके अमृतकुम्भ को छीन लिया । कदू अमृतकुम्भ प्राप्त करके ही विनता को
दासता से मुक्ति देने को तैयार थी । देवराज इन्द्र ने अमृतकुम्भ छीनने के लिये गरूड के
साथ भीषण युद्ध किया । इस युद्ध में अमृतकुम्भ से जिन-जिन स्थानों पर अमृत गिरा ,
वहीं वहीं महाकुम्भ-पर्म पृति । 2वें वर्ष एक विशेष गृह स्थिति में आयो जित में आयो जित

देवानां द्वादशाहो भिर्मत्येद्वादशवत्तरेः । जायन्ते कुम्भपवाणि तथा द्वादशरंख्यमा ।।

महाकुम्भ-पर्व बार स्थान हैं - हरिद्वार , प्रयाग , ना तिक तथा उज्जयिनी । प्रथम दो तीर्थ गंगातट पर स्थित हैं । ना तिक्यतीर्थ गोदावरी-तट पर रूमहाराष्ट्र में तथा उज्जयिनी तिप्रातट रूमध्यप्रदेश में पर है ।

#### **8**20**8 इन्द्रमन्त्र**

जो मनुष्य ज्येष्ठा नक्षत्र में बीमार पड़ते हैं उनके कष्टों के निवारणार्थ इन्द्रमंत्र के जप का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ज्येष्ठा नक्षत्र में बीमार व्यक्ति जल्दी नीरोग नहीं होता है और प्रायः उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अतस्व मृत्युकष्ट से बचने के लिये "महामृत्युञ्जय" मंत्र की ही तरह इन्द्रमंत्र का जाप भी लाभकर बताया गया है।

परन्तु ज्येष्ठानक्षत्र का इन्द्रमंत्र ते क्या सम्बन्ध है १ यह एक गृद रहस्य है जिसका समाधान भी शास्त्रों में दिया गया है । वस्तुतः ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी है इन्द्र । अतस्व ज्येष्ठाजनित दोष्य की निवृत्ति के लिये नक्षत्र के स्वामी इन्द्र का ही आह्वान किया जाता है ।

"स्वाती न्द्रपूर्वा शिवसापिक मृतिः" अर्थात् स्वाति , इन्द्रसम्भ १०थेष्ठा १ त्रिविध पूर्वा नक्षम , शिव-नंक्षम १आदि । यदि इन नक्षमें के साथ शनिवार , भौमवार व्यक्ति की मृत्यु अवश्यम्भावी होती है । यदि इन नक्षमों के साथ शनिवार , भौमवार तथा रविवार का तथा पृतिपदा , चतुर्थी , नवमी स्वं चतुर्दशी तिथियों का भी योग हो जाय — तब तो उस रोगी को त्रिदेव १ ब्रह्मा , विष्णु , महेशा भी नहीं बचा पाते हैं ।

ज्येष्ठा नक्षत्र यात्रा में भी गर्हित एवं त्याज्य माना गया है । वेदों में इन्द्र को "ज्येष्ठ" भी कहा गया है क्यों कि यह अपने समस्त भाइयों हुँद्वादश आदित्यहूँ में ज्येष्ठ है । इन्द्र के इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक को भी गण्डान्त मूलोत्पन्न माना गया है । अधिवनी , देवती , मधा , आध्नेष्या , ज्येष्ठा तथा मूल नक्षत्र — ये छ "गण्डान्त" कहे गये हैं । फ्लतः इन नक्षत्रों में उत्पन्न बालकों केगण्डान्त मूलशान्ति के लिये विशेष्य प्जाविधान बताया गया है ।

बालक के ही समान इन्द्रनक्षत्र १ ज्येष्ठा १ में उत्पन्न बालिका भी अपने ज्येष्ठ १पति के अग्रज १ के लिये अनिष्टकारिणी होती है। अतः उसकी भी शान्ति इन्द्रमंत्र द्वारा ही की जाती है।

ज्येषठणा स्वपतिज्येषठं देवरं तु द्विदेवणा ।
 मूलणा श्वसुरं हन्ति सार्पणा श्वसुराङ्गनास् ।।

विवाह में भी ज्येष्ठ पुत्र , ज्येष्ठ पुत्री तथा ज्येष्ट मात - तीन ज्येष्ठों का योग सर्वथा वर्जित माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न वर तथा कन्या के विवाह का भी निषेश किया गया है।

उपर्युक्त समस्त विधानों में जिस इन्द्रमंत्र के जप की बात कही गई है। वह

उँ त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवे-हवे सहवे श्रारमिन्द्रस् । ह्वयामि शान्तं पुरुह्तामिन्द्रं स्वस्ति नो मध्या धारिवन्द्रः ।।

ऐसा प्रतित होता है कि पुराणयुग में इन्द्र का स्थान विष्णु द्वारा ले लेने पर , इन्द्र की महिमा-गरिमा का प्रभूत हास हो चला । द्वापर-युग में कृष्ण द्वारा इन्द्रपूजा के स्थान पर गोवर्धनपूजा का विधान किये जाने के कारण भी लोक में इन्द्र की मर्यादा विनष्ट हुई होगी । फ्लतः इन्द्र से सम्बद्ध याग-यज्ञ , नक्षत्र एवं मंत्रादि की भी अवमानना हुई होगी ।

### १21१ इन्द्रस्पृक्

भगवान् श्रष्मादेव तथा इन्द्रभूत्री जयन्ती से उत्पन्न 100 पुत्रों में से एक का नाम था इन्द्रस्पृक् । श्रीमद्भागवत पुराण के 5-4-10 आता में इसका विवरण प्राप्त होता है । १ 22 इन्द्रमेल वायुपुराण 36-3। के विवरणानुसार यह पर्वत महाभद्ग नामक सरोवर से उत्तरदिशा में विद्यमान एक पर्वत-विशेष है । इसका प्रत्यभिज्ञान भी प्रमाणाभाव में अभी तक नहीं हो सका है ।

<sup>।</sup> सिवहतर द्रष्टिच्य - मूल-शान्ति , पंo वायुनन्दन मिश्र । मास्टर खेलाड़ीलाल रेण्ड सन्स , वाराणसी ।

## §22§ इन्द्रशैल

वायुपुराण 36-3। के विवरणानुसार यह पर्वत महाभद्भ नामक सरोवर से उत्तरदिशा में विद्यमान एक पर्वत-विशेष है। इसका पृत्यभिद्धान भी प्रमाणाभाव में अभी तक नहीं हो सका है।

## १२३१ इन्द्रसावर्णि

जैसा कि पुराणों में प्रामाण्य उपलब्ध होता है, 7। चतुर्युंगी हुकृतयुग, देता द्वापर तथा किलिहें का एक मन्वन्तर तथा ।4 मन्वन्तरों का एक कल्प होता है। यही एक कल्प ब्रह्मा की आयु भी होती है जिसके बाद महापुलय होती है। सम्प्रति श्वेत—वाराह नामक कल्प के वैवस्वत मन्वन्तर का 28वाँ किलियुग चल रहा है। पिछले कल्पों के चौदहों मन्वन्तर बीत चुके हैं जिनका विस्तृत विवरण पुराणों में प्राप्त होता है।

इन्द्रसावर्णि । 4वें मन्वन्तर के मनु हैं जो कि उरू के पिता थे । उनके मन्वन्तर में शांचि नामक इन्द्र<sup>2</sup> तथा पवित्र एवं चाक्ष्म नामक देव थे । अग्नि तथा बाहु आदि सप्तर्षि थे तथा उनके कालखण्ड में बृहद्भानु नामक विष्णु का अवतरण हुआ था । 3. पुराणों लिलखित इन्द्रतीर्थ

सम्पूर्ण भारतभूमि इन्द्रतीथों से समन्वित है जिनके विवरण विभिन्न पुराणगंथों में संक्षिप्त अथवा विस्तृत रूप से उपलब्ध होते हैं । अत्यन्त संख्य में ही उनका प्रामाणिक परिचय प्रसृतं किया जा रहा है ।

कृतयुग के 1768000 वर्ष , त्रेता के 1296000 वर्ष, द्वापर के 864000 वर्ष तथा कलियुग के 432000 वर्ष मिलाकर एक चतुर्युग कहे जाते हैं ।

<sup>2.</sup> जैसे प्रत्येक मन्वन्तर का मनु पृथक् होता है उसीप्रकार इन्द्र भी । चौदह मन्वन्तरों के चौदह इन्द्र भी हैं । विश्वमुक् , विपश्चित् , विभू , पृभु , शिखी, मनोजव , तेजस्वी , बलि , अद्भुत, त्रिदिव , सुशान्ति , सुकी तिं , सत्धाता तथा दिवस्पति

<sup>3.</sup> द्रष्टव्य - श्रीमद्भागवत स्वन्धं ८ अध्याय । ३ १लोक ३३-३५

#### १ँ।१ँ अमृतसर

आधुनिक पंजाब राज्य श्रृंपाचीन पञ्चनद अथवा पाञ्चाल है का प्रसिद्ध नगर अमृतसर, जहाँ पर अमृतसरोबर विद्यमान है। यह सरोवर पुराणों में इन्द्रतीय के ही रूप में प्रतिष्ठित है।

पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार यहीं पर कुमार लव तथा कुश ने देवराज इन्द्र से अमृत प्राप्त किया था जिसके संस्पर्शमात्र से युद्धभूमि में मूर्छित पड़े राम, भरत एवं लक्ष्मण आदि पुनः चैतन्य प्राप्त कर सके थे। अभिषेक से ब्वा अमृत वहीं पृथ्वी में गाड़ दिया गया था। कालान्तर में गुरू रामदास ने उसी स्थान पर एक सरोवर का निर्माण कराया जिसे "अमृतसर" कहा गया।

अमृत के प्रभाववश ही इस सरोवर में हनान करने से कुरूठ रोग भी दूर हो जाता है। सम्प्रति अमृतसर सिक्रव-सम्प्रदाय का एक महान् धार्मिक केन्द्रस्थल है।

# §2§ कुरू**धेत्र**

महाराज कुरू सूर्यपुत्री तपती स्वं चन्द्रवंशी नरेश संवरण के पुत्र थे। यह अत्यन्त पृतापी स्वं महान् पृजारक्षक नरेश थे। इनके नाम पर ही प्राचीन चन्द्रवंश को कुरूवंश तथा चन्द्रवंशियों को "कौरव" कहा जाने लगा। कुरूक्षेत्र १आधुनिक हरियाणा राज्य का मण्डल-विशेष तथा महाभारतकालीन कौरव-पाण्डव युद्धस्थलं१ की ख्याति भी महाराज कुरू के ही कारणंहै।

वामनपुराण में उपलब्ध विवरण के अनुसार<sup>2</sup> इसी स्थल पर देवराज इन्द्र ने कुरू के प्रानों का समाधान प्रस्तुतं किया था । पृथ्वी को उर्वरा एवं शस्यायामला

<sup>।.</sup> कल्याण र्तीथांडॣ रू पू०-69 , गीतापेस गोरखपुर ।

<sup>2.</sup> विस्तृत विवरण द्रष्टट्य , कल्याण धृतीर्थां हु. 🌡 पृ०-७६ गीतापेस, गोरखपुर

बनाने के लिये महाराज कुरू ने यहीं पर शिव ते प्राप्त वृष्य एवं यम ते प्राप्त महिष्य को सुवर्ण लांगल १६ल१ में जोत कर कृष्विकर्म किया था । इसप्रकार महाराज कुरू की क्षेत्रभूमि १कृष्यमूमि१ होने के ही कारण यह तीर्थरथान कुरूक्त नाम ते विश्वात हुआ । समन्तपंचक क्षेत्र , ब्रह्मसरोवर, व्याससरोवर तथा पृथ्वक १वर्तमान पिहेवा१ आदि तीर्थमूमियाँ भी कुरूक्षेत्र की ही परिधि में आती हैं । इसे प्रजापति की "उत्तरवेदी" भी कहते हैं । महा० शल्यपर्व अ० 53 में भी इन्द्र तथा कुरू का प्रसंग एक अन्यरूप में आया है ।

### §3§ हुनाशीरनाथ

यह इन्द्रतीर्थं उत्तरप्रदेश के पश्चिमी जनपद हरदोई में अवस्थित है तथा विलगाम करने से दो मील दक्षिण एक जंगल में है। मल्लखाँ रेलवेस्टेशन से सुनाशीरनाथ के लिये मार्ण जाता है।

मुनाशीर इन्द्र का ही नाम-विशेष है । पौराणिक साक्ष्यानुसार यहाँ देवराज इन्द्र ने भगवान् शिव की अर्चना की थी । इसीकारण यहाँ स्थापित शिव लिंग को मुनाशीरनाथ १ महादेव १ कहा जाता है । शिवरात्रि १ फाल्गुन १ तथा श्रावण त्रयोदशी के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है ।

### § 4 § इन्द्रमन्दिर

बुजभूमिं 84 कोस की परिक्रमा-परिधि में इन्द्र का यह मन्दिर कामवन में रिथत है। यह मन्दिर अत्यन्त प्राचीन माना जाता है जिसका सम्बन्ध वृजवासियों द्वारा द्वापरयुगीन इन्द्रपूजा से भी संभव है। 20

<sup>।</sup> कल्याण १तीथाँड्र १ पृ०-८१ , गीताप्रेस , गोरखपुर

<sup>2.</sup> वही, " पू0-102, वही , वही।

## §5§ इन्द्रेशवर

इन्द्रद्वारा स्थापित शिवलिंग को ही इन्द्रेश्वर कहा जाता है । प्रयाग की अन्तर्वेदी-परिकृमा के अन्तर्गत, यमुना के बारें तट पर मनः कामेश्वर शिवमन्दिर के पास ही देवराज इन्द्रद्वारा स्थापित इन्द्रेश्वर शिवमन्दिर भी है । यह मन्दिर इलाहाबाद के रेतिहासिक दुर्ग से पश्चिम वर्तमान सरस्वतीघाट के ही तमीप अवस्थित है श्रृंकल्याण तीथांडू पु0-118 श्रृं

इन्द्रेश्वर शिव के ही नाम से विख्यात एक और मन्दिर म0 90 के जबलपुर जनपद में नर्मदातट पर अवस्थित है। " यह मन्दिर नर्मदातटवर्ती तिश्वलघाट से एक मील पश्चिम में स्थित लमेही घाट के पास नर्मदा तथा सरस्वती के संगम पर स्थित है। पौराणिक साक्ष्यानुसार यहाँ इन्द्र ने घोर तप किया था। पाश्चीवर्ती शिला पर इन्द्रवाहन ऐरावत के पदयिह्न भी विद्यमान हैं जिनकी भक्तगण श्रदा से समर्वना करते हैं §कल्याण : तीथाँडू, पृ0—226§

#### १६१ इन्द्रायणी

महाराष्ट्र राज्य के पृख्यात नगर पूना से 13 मील दूर स्थित आलन्दी के पास ही यह नदी विद्यमान है । इसमें स्नान करना अत्यन्त पुण्यपृद माना जाता है । क्रिंग्यण तीथिद्धि पृ० 252)

#### १४१ इन्द्रगृहा

काची गुड़ा — मनमाड रेलवे लाइन पर हिथत औरंगाबाद नगर के समीप ही पृख्यात स्लोरा १विष्ठल १ गुफ़ा सें हैं जिनमें एक का नाम है — इन्द्रगुहा । इस गुफ़ा में पौराणिक अवतार-चरित की कलाकृतियाँ विद्यमान हैं १ कल्याण तीर्थां इ. 267 १

गुजरात राज्य के जूंनागढ़ रेलवे स्टेशन से 3 मील दूर एक अन्य इन्द्रेश्वर शिवमन्दिर भी है जिसकी उस क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा है । यह शिवलिंग भी इन्द्र द्वारा स्थापित माना जाता है ।

<sup>-</sup> कल्या**ण** तीथाई पृ0-422

## §8§ स्व**र्णपुष**करिणी

मदुरई के विश्वविख्यात मीनाक्षीमन्दिर के परिसर में ही भव्य मण्डपों से धिरे सरोवर को ही "स्वर्णपुष्क करिणी" कहा जाता है। तमिलभाषा में इसे "पोतामरे कुलम्" कहा जाता है।

ऐसा कहा जाता है कि अपने पुरोहित विश्वक्ष के वध से उत्पन्न ब्रह्महत्या के पाप से ग्रस्त इन्द्र इसी सरोवर में आकर छिपे थे। गो कि श्रीमद्भागवत के सांक्यानुसार इन्द्र मानसरोवर में कमलनाल के भीतर कीट का रूप धारण करके छिपे थे।
रक्तकमलों से ट्याप्त होने के ही कारण संभवतः इस सरोवर को स्वर्ण्युष्करिणी कहा
गया।

#### १११ शुचीन्द्रम्

वाल्मी किरामायण में विवेकहीन इन्द्र द्वारा महर्षि गौतम की पतिवृता भार्या अहल्या का शीलभंग करने का सन्दर्भ विस्तारपूर्वक वर्णित हुआ है। महर्षि ने शाप देकर का मुक इन्द्र को "सहस्त्रभग" बना दिया था। इस भयावह शाप से मुक्ति पाने के लिये इन्द्र ने सागरतट पर घोर तप किया और पुनः पापमुक्त हो सका। महर्षि बौतम ने अपने तपः प्रभाव से उसके सहस्त्रभग को सहस्त्रभेगों के रूप में परिवर्तित कर दिया तथा शापच्युत वृष्णों के स्थान पर मेष-वृष्ण संयुक्त कर उसे पुनः पौरुषा प्रदान किया।

इन्द्र ने जिस स्थान पर पापमुक्ति के लिये घोर तप किया था और शुचिता प्राप्त की थी , उसी को शुचीन्द्रम् कहा जाता है । यह स्थान दक्षिणभारत में कन्याकुमार से आठ मील दूर सागरतट पर अवस्थित है । इसे ज्ञानवनक्षेत्रम् भी कहा जाता है । इन्द्र को पुनः पवित्र करने के कारण यह शुचीन्द्रम् के रूप में भी विख्यात है । 20

<sup>ा.</sup> कल्याण तीर्थांडू., पू०-383, गीताप्रेस, गोरखपुर।

### §10§ इन्द्रपुष्किरिणी

इस नाम से पृष्यात दो इन्द्रतीर्थ तिमलनाडु राज्य में स्थित हैं । पृथम स्थान है , कुइडलूर - मामवरम् रेबवे मार्ग पर स्थित वैदीववरम् कोड्ल रे० स्टेशन से उत्तर-पूर्व में चार मील की दूरी पर तिरूनाथूर नामक स्थान में विद्यमान सरोवर । जनश्रुति के अनुसार यहीं देवराज इन्द्र ने दिट्यदेश का साक्षात्कार किया था ।

इन्द्रपुष्करिणी नाम से ही पृख्यात दूसरा सरोवर तिरूनेल्वेली है तिनेवेली हैं से 20 मील उत्तर में अवस्थित है । 10

## §।।§ इन्द्रसरोवर

द्वारकाधाम की यात्रा के क्रम में शैंखोद्धार-तीर्थ के पात ही यह तरोवर विद्यमान है। स्कन्दपुराण के प्रभात-खण्ड में द्वारका-माहात्म्य १००-।१ के तन्दर्भ में इस सरोवर की महता का विस्तृत-वर्णन उपलब्ध होता है।

### १।2१ इन्द्रप्रयाग

देहरी जनपद में बदरी-केदारनाथ मार्ग पर अलकनन्दा के समीप एक तीर्थस्थान, जिसकी गणना 14 प्रागों में की गई है। इसे व्यासघाट भी कहा जाता है। वृत्रामुर के भय से डरे हुए इन्द्र ने यहीं पर रहकर भगवान भिव की उपासना की थी कृष्टियाण : तीर्थाङ्क, , पृ0-531 राज्यभूष्ट इन्द्र ने यहीं तप करके पुनः अपना रेशवर्य प्राप्त किया था।

### §।3§ इन्द्रनाथ

वर्तमान बंगलादेश के चरगाँव जनपद में स्थित एक पर्वत , जिसपर बने शिवमिन्दिः को इन्द्रनाथ कहा जाता है । जनफ़ुति के अनुसार भगवान् विष्णु के चक्र से कट कर मृत सर्त का दाहिनां हाथ यहीं गिरा था । इस मिन्दर के पास ही गीताकुण्ड भी है ।

<sup>।.</sup> कल्याणः तीर्थाङ्कः , पृ०-496 तथा 500 गीताप्रेस गौरखपुर ।

## § 14 § तलैङ्गायर

तिमिलभाषा में लिखित पेरियापुराणम् के अनुसार 274 शैवती थों में से एक है - तैन्हायर । यह तीर्थ तिरप्पुंगूर से 3 मील पश्चिम-उत्तर में अवस्थित है । पेरियापुराणम् के अनुसार यहाँ देवराज इन्द्र ने देवा धिदेव शिव की उपासना की थी । कल्याण पनिका, तीर्थां हु. , पृ0-453 है

## §15§ कडम्बूर

तिमिलनाडु में ओमम्पुलिन्दूर नामक स्थान से 4 मील दूर उत्तर—पिचम में यह तीर्थस्थान है। थहाँ इन्द्र ने अमृत की प्राप्ति के लिये भगवान् से प्रार्थना की थी ≬कल्याण : तोथाई₅ , पृ०-453 ﴿

## १।६१ इमम्बूर

कोद्टैब्यूर से वायुकोष में 2 मील की दूरी पर स्थित इस तीर्थ में इन्द्र तथा रेरावत ने भगवान् की उपासना की थी ∮वही , पृ०-453∮

### § 17 § तिरक्क व्यार को इल

वैदीशवरन् को इल से 3 मील की दूरी पर यह तोथ स्थित है। देवराज इन्द्र ने यहाँ हूँगौतम के हैं शाप से मुक्ति पाने के लिये भगवान् शाव की आराधना की थी है है कल्याण : तीथां हूं, पू०-452 हैं

### § 18 § कलयार को इल

तिरूपडनै से 2। मील पिषचिम में स्थित इसी तीर्थ में इन्द्रवाहन रेरावत ने भगवान् विष्णु की आराधना की थी ।

## १।११ इन्द्रमृति

महाबलिपुरम् १्वेगंलिपत १ में तिथत कृष्णमण्डपम् में देवराज इन्द्र १ आकाशीय देवता १ की एक मूर्ति है जिसने पशुओं को महत् से १ वात्यादेवता १ बदाने के लिये, बारें हाथ से बादलों की रोक रखा है। उसके पास पश्भों की सेवा का तक्य किने नकी है।

दुग्धदोहन हो रहा है। मूर्ति के दाहिने भाग में एक बछड़े की मूर्ति है जिसका सिर एक तरफ झूका है तथा एक पैर आगे बढ़ा हुआ है हितीथटिनप्रदीपिका से प्राप्त विवरगहू

इन्द्रतीथों से इन्द्रविषयक अनेक वृत्तान्तों का स्पष्टीकरण हो जाता है। अधिकांश इन्द्रतीथं देवराज इन्द्र की तपःस्थली के रूप में प्रतिष्ठित है। इन्द्र की तपस्या के मूलतः तीन प्रयोजन दृष्टिरगोचर होते हैं, जिन्हें पुराणों में सविस्तर विवेचित किया गया है –

- पुरोहित विश्वरूप की हत्या से मुक्ति पाना ।
- 2. वृत्राप्तर के भय ते मुक्ति पाना ।
- 3. महर्षि गौतम के शाप हुंसहस्त्रभगत्व है से मुक्ति पाना ।

अधिकांश तीर्थस्थानों में देवराज इन्द्र को देवा धिदेव शिव्य की ही आराधना करके आप्तकाम होते दिखाया गया है जिससे भगवान् शिव्य की महाविभूति स्वं स्वयं का प्रमाण मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास की शिव्यविषयक मान्यता "भाविहुँ मेटि सकें त्रिपुरारी" इन्द्र की शिव्योपासनाओं में साकार दीखती है।

कुछ इन्द्रतीथों का सम्बन्ध देवराज इन्द्र के अन्यान्य चरितों से भी है जैसे अमृतसर में इन्द्र द्वारा लव एवं कुश को अमृत देना , कुरु केत्र में इन्द्र द्वारा महाराज कुरु के प्रानों का समाधान करना आदि ।

इन्द्रतीथों की भौगो लिक व्यापकता भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। भारत के प्रायः समस्त भूक्षेत्रों में इन्द्र की तपःस्थलियाँ होने के कारण इन्द्र के व्यक्तित्व की व्यापकता का बोध होता है। जैसा कि पिछले अध्याय में प्रामा णिक विवेचन किया गया है, इन्द्रतीर्थ भारत में ही नहीं बल्कि बालीद्वीप जैसे सुदूर बृहत्शारत के उपनिवेशों में भी विद्यमान हैं।

इन्द्रतीथों ने भारतीय-समाज की ईशवरीय आस्था को उत्तरोत्तर सुद्द किया है। देवराज इन्द्र द्वारा स्थापित शिलिंग एक असाधारण घटना है। जैते भगवान् राम द्वारा स्थापित रामेशवर शिवंलिंग का विशेष महत्त्व है, ठीक उसीप्रकार इन्द्र द्वारा स्थापित

## इन्द्र ते सम्बद्ध यौगिक नामाविल

इन्द्र के रेशवर्य से जुड़े व्यक्तियों रवं पदार्थों के व्याख्यान-प्रसंग में तथा इन्द्रतीर्थों के विवरण में यद्यपि अनेक रेसे यौ गिक शब्द आये हैं जिनमें "इन्द्र" शब्द भी यथाकथंचित् जुड़ा है जैसे इन्द्रावरजः, उपेन्द्रः, इन्द्रकीलः, इन्द्रायुधः, इन्द्रध्वजः, इन्द्रधनुष्, इन्द्रव्याकरणम्, इन्द्रभवनम्, इन्द्रजालम् आदि । इन शब्दों की विस्तृत प्रामाणिक व्याख्या यथावसर की जा गुकी है ।

परन्तु ऐसे अनेक इन्द्रयुक्त संज्ञापद और हैं जो इन्द्रतीथों अथवा इन्द्रेशवर्यसूचकों की परिधि में नहीं आते, फिर भी वे महत्त्वपूर्ण हैं। ऐसे ही कुछ महत्त्वपूर्ण शब्दों की सूची प्रस्तुत की जा रहा है। यह पृथ्न सचमुच विचारणीय है कि इन नामाव लियों में इन्द्र शब्द के जुड़ने का मूल कारण क्या हो सकता है १ शोधकर्ता के लिये इस समस्या का समाधान पा सकना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। फिर भी विद्रज्जनों के विचारार्थ वे शब्द प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

### १।१ इन्द्रयवस्

कुरज के वृक्ष को अमरकोशकार ने शक तथा उसके फ्ल को "इन्द्रयव" कहा है — जयो ५थ कुरंजः शको वत्सको गिरिमिल्लिका । एतस्यैव कलिक्के न्द्रयवभद्रयवं फ्ले ।।

-अमर० वनौषधिवर्ग काण्ड-2

### 🛚 🛂 इन्द्रसुरसः तथा इन्द्राणिका

तिन्दुवार १९६५ के पर्यायों में इन्द्रहुरस तथा इन्द्राणिका को गिनाया गया है। लोकभाषा में इसे निर्गुण्डी-पुष्प भी कहते हैं -

तिन्दुवारेन्द्रप्तरतौ निर्गुण्डीन्द्राणिकेत्यपि ।
- अमर० वनौषधिवर्ग, काण्ड-2.

## **§**3§ इन्द्रारिः

अप्तरों अथवा दानवों को इन्द्रारि अर्थात् इन्द्र का शत्रु कहा गया है -अप्तरा दैत्यदैतेयदनुजेन्द्रारिदानवाः । अमर० स्वर्गवर्ग, काण्ड-।

## १४१ इन्द्रद्र :

अर्जुन वृक्ष को इन्द्रद्भ १इन्द्र का द्भ अर्थात् वृक्ष१ कहा गया है - नदीसजाँ वीरतकरिन्द्रद्भः ककुभोऽर्जुनः । अमर० वनौषाधि० काण्ड-2.

### १५१ इन्द्रवारूणी

मोठी कवंडल को विशाला तथा इन्द्रवारूणी कहा गया है। चित्रा गवासी गोडुम्बा विशाला त्विन्द्रवारूणी। — अमर० वनौष्धि० काण्ड—2

### १६१ रेन्द्रः

अपत्य के अर्थ में इन्द्र शब्द से इ प्रत्यय लगा कर "दाशरथिः" को ही तरह रेन्द्रिः शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है – इन्द्रस्य अपत्यः पुमान् रेन्द्रिः अर्थात् इन्द्र का पुत्र।

पौराणिक वृत्तों से ज्ञात होता है कि जयन्त इन्द्र १ एवं शाची का १ औरस पुत्र था जबकि वातरराज वाली तथा मध्यम-पाण्डव अर्जुन इन्द्र के क्षेत्रज पुत्र थे। परन्तु अपत्य होने के कारण इन तीनों को ही यथासन्दर्भ ऐन्द्रिः कहा गया है। कार्क रूप धारण करके, इन्द्र-पुत्र जयन्त ने देवी सीतान के स्तनों पर पञ्जों से प्रहार किया था, राम की शाक्तिपरीक्षा के उद्देश्य से । यह सन्दर्भ वाल्मी कि रामायण में निरूपित हुआ है – वनवाण्ड में । यहाँ जयन्त के लिये कवि ने रेन्द्रिः शब्द कां ही प्रयोग किया है –

"ऐन्द्रः किल नरवैस्तस्या विवदार स्तनौ द्विजः"

### ≬७≬ इन्द्रवज़ा

महर्षि पिड़ लिवरिचित छन्दिशास्त्र में एक विशेष समवृत्त वार्णिक छन्द को इन्द्रवज़ा कहा गया है। इस छन्द के प्रत्येक चरण में।। अधर होते हैं जो कि तगण, तगण, जगण तथा दो गुरू अधर के रूप में व्यवस्थित होते हैं। उदाहरणार्थ –

गोष्ठे गिरिं सट्यकरेण घृत्वा रूष्टेन्द्रवज़ाहतिमुक्तवृष्टी । यो गोकुलं गोपकुलं य सुरुथं यके स नो रक्षतृ चकुपाणिः ।।

प्रस्तुत छन्द के प्रत्येक चरण में इन्द्रवज़ा का लक्षण हस्यादिन्द्रवज़ा यदि तौ जगौगः है चरितार्थ होता है।

> इ इ । इ इ। (इ। इ इ गोष्ठे गिरिं तव्यकरेण धृत्वा

## १८१ इन्द्रामाः

यह वास्तु विज्ञान का एक विशिष्ट शब्द है। नूतन गृह निर्माण के उद्देश्य
से किसी भूमि का परीक्षण करने पर जब "इन्द्रांश" उपलब्ध होता है तभी नूतन गृहारम्भ
का शुद्ध पिण्ड उत्तरता है। उस स्थिति में बनाया गया धर निरन्तर धनधान्य से परिपूर्ण
रहतां है।

## १०१ इन्द्र**धनुष्**

इस शब्द की व्याख्या यद्यपि पहले की जा चुकी है फिर भी कुछ नये तथ्य पुनः प्रस्तुत किये जा रहे हैं। सामान्यतः इन्द्रधनुष् एक प्राकृतिक सौन्दर्य है। जलवर्षा के समय सूर्य की किरणें काली धनघटा पर जब धनुष्पाकार सतरंगी आभा बिखेरती हैं तो उसे इन्द्रधनुष् कहते हैं। संभवतः इस नामकरण का हेतु है इन्द्र का वर्षा का अधिकठातृ देवता होना।

महाकवि का लिदास उत्तरमेध में इन्द्रधनुषी छटा से ओतपोत मेध का साम्य अलकापुरो के सचित्र राजपासादों से स्थापित करते हैं। महर्षि पाणिनि-पृणीत १ सम्प्रति अनुपलब्ध श्रिं जाम्बवती विजय महाकाट्य में भी "रेन्द्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण" आदि द्वारा इन्द्रधनुष् के सौन्दर्य का वर्णन किया गया है।

परन्तु अनेक सन्दर्भों में इन्द्रधनुष् प्राकृतिक उपादान मात्र न हो कर देवराज इन्द्र के आयुध रूप में ही वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में इन्द्र के विविध शस्त्रास्त्रों में उसके धनुष् की भी चर्चा अनेकशः की गई है। एक मंत्र में कहा गया है कि "उत्पन्न होते ही इन्द्र ने हाथ में धनुष्में बाण उठा लिया और अपनी माता से पूछा कि कौन-कौन वीर सुने जाते हैं 9

आ बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छद् वि मातरम् । क उग्नः के ह श्रृण्विरे ।।

- ऋग्वेद 8-45-4

वाल्मी कि-रामायण में भगवान राम द्वारा रावण के वधार्थ इन्द्र-पृक्त शरासन । १धनुष्रु हाथ में ते तेने का सन्दर्भ आया है १जग़ाहैन्द्रं शरासनम्

विद्वृत्वन्तं लितविनिताः तेन्द्रवापं सचित्राः
 प्रासादारत्वां तुलियतुमलं यत्र तेरतिविशेषः ।। उत्तर०।
 अन्य सन्दर्भः त्रतृसंहार २-२०, २-२३

## १.0१ रेन्द्रास्त्रम्

वज़ का ही दूसरा नाम रेन्द्रास्त्र भी है।

### १।।१ इन्द्रायणम्

एक औष्मधीय वृक्ष को इन्द्रायण कहा गया है । चरक एवं तुष्ठुत संहिता में इस वनस्पति के विशेष गुणों की चर्चा प्राप्त होती है ।

### १।2१ इन्द्रासनम्

इन्द्र के वैठने के आसन को इन्द्रासन कहा गया है। अनेक पौराणिक सन्दर्भी में देवराज इन्द्र द्वारा अपना उपकार १रणसाहाद्व्य१ करने वाले पार्थिव नरेशों को अपना आधा आसन १अधांसन१ प्रदान करने की चर्चा आई है। किसी भी मर्त्यप्राणी के लिये यह देवराज इन्द्र का सर्वभ्रेष्ठ अनुब्रह है।

का लिदास-पृणीत अभिकानशाकुन्तल नाटक के सप्तमाङ्क में कालने मिवंशाज दुर्जय नामक राधारों के संहार में इन्द्र की पृश्तिनीय सहायता करने के कारण इन्द्र द्वारा महाराज दुष्यन्त को अपने आधे आसन पर बैठाकर, उनके गले में स्वयं मन्दारमाला पहनाने का पृष्तेंग आया है।

## §।3§ इन्द्रप्रस्थ.

वर्तमान दिल्ली महानगर के परिसर में ही महाभारतकाल में पाण्डवों की राजधानी "इन्द्रपृप्तथ" अवस्थित थी जिसका विस्तृत एवं रोचक वर्णन महाभारत के आदिपर्व में प्राप्त होता है। खाण्डववनदाह में उपकृत मय दानव ने इन्द्रपृप्तथ का निर्माण किया था। मयनिर्मित राजपृत्तादों में जल में स्थल तथा स्थल में जल को म्नान्ति होती थी। 20

अन्तर्गतपृगर्थनमन्तिकस्थं जयन्तमुद्वी ६य कृतिस्मितेन ।
 आमुष्टविक्षीहरिचन्दनाङ्का मन्दारमाला हरिणा पिनद्वा ।। अभि० ७-२

<sup>2.</sup> तिवस्तर द्रष्टिच्य - महाभारत , आदिपर्व ।

### १।५१ इन्द्रशतुः

वृत्रातुर का पर्याय । पाणिनीय शिक्षा तथा पातञ्जल महाभाष्य में इस शब्द का प्रयोग मिलता है । महर्षि पतञ्जलि ने बताया है कि किसप्रकार स्वराधात 

१ ACCENTUATION १ को स्थान परिवर्तित होने से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है । 
इन्द्रशतु शब्द यदि आधुदात्त होगा तो तलुरूष-समास होगा और तब प्रधानता होगी 
इन्द्र के शतु १वृत्र १ की । परन्तु इस शब्द के अन्तोदात्त होने पर बहुदी हि-समास 
होगा । उस स्थिति में प्रधानता इन्द्र की होगी – इन्द्रः शतुर्यस्य सः अर्थाच् इन्द्र है 
शतु जिसका ।

महाभाष्यकार के प्रमाणानुसार अहुरों ने इन्द्र के विनाशार्थ एक यज्ञ किया और "इन्द्रको विवधिस्व"मंत्र के साथ वे अग्निकुण्ड में आहुति प्रदान करने लगे । परन्तु "इन्द्रक्ष्य" शब्द का भूष्ट उच्चारण १अन्तोदात्त करने के कारण इन्द्र की ही शक्ति बढ़ती गई और बलवान् इन्द्र ने वृत्र का विनाश कर डाला ।

## ≬15≬ रेन्द्री

भगवती दुर्गा का एक विशेष रूप । शाक्त-सम्प्रदाय में समस्त देवशक्तियों ्रेवाराही , वैष्णवी , कौमारी , रेन्द्री आदि कोभगवती दुर्गा का ही रूप माना ग है । इन्द्र की जिस शक्ति ने वृत्र का विनाश किया वह भी दुर्गा का ही स्वरूप था । इसी लिये कहा गया है - "वृत्रप्राणहरे चैन्द्र ! नारायणि । नमो अस्तुते ।।" दुर्गासप्त0 १।६० इन्द्राक्षीस्तोत्रम्

भगवती दुर्गा का एक विधिष्ट स्तोत्र ।

<sup>।</sup> महाभाष्य , पत्पशाहिनक ।

## १।७१ इन्द्रक्षः

27 नक्षत्रों में से एक, जिसे ज्येष्ठा कहा जाता है। इस नक्षत्र का ह्वामी इन्द्र है, फ्लतः इसे इन्द्रक्ष भी कहा जाता है। इस नक्षत्र की गणना 6 प्रकार के गणडान्त मूलों में की गई है। इसका विस्तृत विवेचन "इन्द्रमंत्र" के व्याख्या—प्रसंग में पहले ही किया जा चुका है।

### १।८१ इन्द्रजा

इन्द्र की पुत्री जयन्ती का नाम है इन्द्रजा । जयन्ती का विवाह महर्षि शुकाचार्य से सम्पन्न हुआ था । इसे देवसेना तथा जयनी भी कहा गया है । वेद में जयन्ती अन्तरिक्ष की माता के रूप में चित्रित किया गया है । श्रीमद्भागवत १५-4-1। तथा ।2-2-21 में , जिस रात्रि में भगवान् कृष्ण का जन्म हुआ था उसे भी जयन्ती कहा गया है ।

## १।११ इन्द्रवेशा

यह भी इन्द्रवज़ा की ही तरह एक समवृत्त वार्णिक छन्द है जिसके प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं । वैशास्थ छन्द का ही पृथमाक्षर दीर्घ होने पर इन्द्रवैशा छन्द होता है । इसका लक्षण है –

तच्वेन्द्रवंशा प्रथमाक्षरे गुरौ ।

उदाहरणार्थं - दैत्येन्द्रवैशा जिनसदीर्णदी धितिः पीताम्बरो ५ सौ जगता तमोपहः । यहिमन्ममज्जुः शलभा इव स्वयं ते कंसचाणूरमुखा मखदिव्षः ।।

<sup>1.</sup> कृष्टट्य ब्रह्माण्डपुराण 3-71-205 तथा 3-72-150 वायुपुराण 96-201, मत्स्यपुराण 47-43-48

## §20**§** इन्द्रपौर्णमासी

भाद्रपद मास की पूर्णिमा को उपवास रखने का विधान बताया गया है। ऐसा करने से मोक्ष-प्राप्ति होती है।

### § 21 § इन्द्रनीलमणिः

एक विशेष प्रकार का मिषि जिसका रंग नीला होता है। इस मिषा का वर्णन अनेक साहित्यगंथों में यथावसर आया है। महाकवि बाणभद्द ने श्रुद्धक की राजसभा में उपस्थित चाण्डालकन्या को सञ्चरणशील इन्द्रनीलमिषपुत्रिका अर्थात् चलती — फिरती इन्द्रनीलमिषिनिर्मित पुत्तिलका के रूप में चित्रित किया है। 20 का लिदासप्रणीत मेघदूत के पूर्वभाग में भी इन्द्रनील की चर्चा आई है। 30

## १४२१ इन्द्रगोपः

वर्षात्रतु के आने पर उत्पन्न होने वाले एक नयना भिराम लाल रंग के कीड़े को इन्द्रगोप कहा जाता है। सामान्य जनभाषा में इसे "वीरबहुटी" भी कहते हैं। अनेक उत्कृष्ट खण्डकाच्यों-महाकाच्यों में उपलब्ध पृकृतिवर्णनों में इन्द्रगोपों का रूचिकर वर्णन प्राप्त होता है। "

# १४३१ इन्द्रणित्

रावण का पुत्र मेधनाद, जिसे इन्द्र पर विजय प्राप्त करने के कारण इन्द्रजित् कहा गया । वाल्मी किरामायण में इन्द्रजित् के विषय में प्रभूत सामग्री उपलब्ध है । मेधनाद अन्ततः लक्ष्मण के हाथों मारा गया ।

प्राचीन भारतीय तंंस्कृति कोष § डॉ० हरदेव बाहरी १ विद्यामन्दिर प्रकाशन,
 दरियागंज, दिल्ली ।

<sup>2.</sup> द्रष्टटच्य - कादम्बरी, श्रुद्रकवर्णनम् ।

<sup>3.</sup> प्रे क्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावज्म हष्टी-रेकं मुक्तागुणमिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम् ।। पूर्व० ४६

<sup>4.</sup> विभाति शुक्लेतररत्नभूषिता वराङ्ग्-नेव क्षितिरिन्द्रगोंपकैः ।। ऋतु० 2-5

# १८४१ इन्द्रवमा '

अवन्ती देश का एक राजा जिसके हाथी का नाम था अवत्थामा । इन्द्रवर्मा कौरवपक्ष का योद्धा था । भीम ने इन्द्रवर्मा के हाथी को मारकर यह खबर फैला दी कि "अवत्थामा मारा गया ।" यह समाचार सुनते ही गुरू द्रोण को अपने पुत्र अवत्थामा के मारे जाने का भूम हुआ और उन्होंने अस्त्रत्याग करके प्रायोपवेशन धारण कर लिया । जब वह प्रायोणवेशन में बैठे ही थे कि तभी पाञ्चाल राजकुमार धूष्टद्धमन ने अपने खड्ग से उनका शीर्षच्छेद कर डाला । महाभारत के द्रोणपर्व में यह कथानक प्रभूत विस्तार के साथ वर्णित किया गया है ।

### १४३१ इन्द्रवाहः

सूर्यवंशी अयोध्यानरेश खद्वाइ० को "इन्द्रवाह" कहा गया है । पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार एक बार देवराज इन्द्र ने देवासुरसंग्राम में महाराज खद्वांग से सहायता की याचना की । खद्वाइ० ने इन्द्र के समक्ष यह शर्त रखी कि "यदि आप मुझे अपने उपर वहन करें तो में आपकी सहायता करंगा ।"

देवराज इन्द्र ने खद्वाझ् की बात मान ली तथा उन्होंने वृष्यम का रूप धारण कर महाराज खद्वाझ् को अपने उपर धारण किया । क्कुद् हूव्षम की डील पर बैठने के ही कारण खद्वाझ् को "काकुत्स्थ" की संज्ञा प्राप्त हुई । इन्द्रवाह शब्द भी काकुत्स्थ के ही समकक्ष है । इन्द्रवाह का तात्पर्य है – इन्द्र है वाह हूवाहन जिनका, ऐसे महाराज खद्वाझ् ।

#### १४ इन्द्रतापन:

हिरण्यकशिषु की सभा के एक दानव का नाम जिसका विस्तृत वर्णन बृह्माण्ड० 3-6-8 तथा मत्स्य 161-81 में आया है ।

#### १४२१ इन्द्रदत्त.

मानव-सरी खे गुख वाले एक किन्नर का नाम व्वायुपुराण 69-35

<sup>।</sup> सिवहतर द्रष्टव्य - श्रीमद्भाग्वत पुराण ।

### **1** 28 **1** जन्द्रदमनः

बाणा पुर के एक पुत्र का नाम । बाणा सुर पृह्लाद का प्राैत्र , विरोचन का पौत्र तथा वलि का पुत्र था । वह महान् घाष्टिभक्त था । ﴿29} इन्द्रिपिम

भारतवर्ष के नौ खण्डों में से एक खण्डविशेष जिसका विस्तृत विवरण ब्रह्माण्ड 2-16-9, वायु० 45-79 तथा मत्स्य० 11-4-8 में उपलब्ध होता है।

#### §30§ इन्द्रप्रमद:

स्क महर्षि का नाम जो शरशय्या पर पड़े भीष्म ते मिलने के लिये गये थे। विशेष विवरण दृष्टट्य - भागवतपुराण 1-9-7

### §31§ इन्द्रमनस्

बाणासुर की पत्नी लौहित्य की माता का नाम । वायुपुराण 67-85 में इसका उल्लेख प्राप्त है ।

### §32§ इन्द्रप्रमति:

एक महर्षि का नाम , जिन्होंने महर्षि पैल से भूग्वेदसंहिता का अध्ययन कर माण्डूकेय को उसकी भिक्षा दी थी । विवरण द्रष्टट्य ब्रह्माण्ड० 2-32-105 तथा वायुपुराण 60-25-27.

अब यह प्रसंग यहीं समाप्त किया जा रहा है । उपर्युक्त शब्द-व्याख्याओं से इन्द्र की व्यापकता का बोध होता है । भारतीय धर्मसंस्कृति एवं लोकपरम्पराओं के निर्माण में देवराज इन्द्र के बहुरूप व्यवितत्व का अभृतपूर्व योगदान है ।

### §3§ ६-द्र-ण्द की गरिमा

वैदिकपुग में निरन्तर विकसित होता हुआ देवराज इन्द्र का व्यक्तित्व पुराणपुग तक आते-आते महाप्रभावी बन जाता है । वह अव्यक्त ते व्यक्त-स्वरूप धारण करता है। अपवेद के मंत्रों में जहाँ कुल मिलाकर इन्द्र एक दुर्धिय योद्धा , असहायों का सहायक , वर्षा का अधिदेवता तथा सोमपान-प्रणयी एक अधिराद है , वहीं पुराणों में उसके व्यक्तित्व एवं चरित्र के हज़ारों पक्ष उजागर दी खते हैं। पौराणिक इन्द्र का व्यक्तित्व, मानव-व्यक्तित्व के समकक्ष दी खता है जिसमें उदान गुण हैं तो गर्हणीय अवगुण भी । वह महाप्रभावी , महामहिम होते हुए भी अनेक ऐसे चारित्रिक अन्तर्विरोधों का केन्द्र बन जाता है जो उसे एक देवता की बजाय प्राकृत प्राणी सिद्ध करने लगते हैं। इस सन्दर्भ की विस्तृत समीक्षा अध्यायान्त में की जायेगी ।

वेदमंत्रों में उल्लिखित इन्द्र क्या कोई व्यक्तिविशेष है १ यह पृश्न पृचिनकाल से ही गहन चिन्तन एवं समीक्षा का विषय रहा है। जैसाकि पृश्ंभ में हो आचार्य यास्क के हवाले से यह बात कही गई है, उनके युग में भी इन्द्र एवं वृत्र सम्बन्धी कथानक की व्याख्या करने के लिये अनेक सम्प्रदाय थे – नेक्क्त, ऐतिहासिक, पृकृतिवादी आदि। इन सभी सम्प्रदायों के दृष्टिकोण भी अलग-अक्तग थे। इनमें से कुछ सम्प्रदाय तो इन्द्रादि देवों को तत्तद्गुणाभिमानी व्यक्तिविशेष मानते हैं तो कुछ उनकी पुरुषविधता में पूर्णतः सन्देह करते हैं तथा उनसे जुड़े समस्त वृत्तों को रूपकमात्र अथवा आलंकारिक ही स्वीकार करते हैं। निक्रक्तं के टीकाकार आचार्य दुर्ग ने बड़ी स्पष्टता से कहा है –

अभिष्ये तोमतंयोगमात्रमुपचर्यते ग्राच्णाम् । तत्मादपौरूषाविध्यमिति । निह ग्राच्णां यथाभूतान्यात्यानि भवन्ति यत्तंयोगेन च त्त्यन्ते । तद्वत् इन्द्रादीनामिष अयथाभूतेः बाहुमुष्ट्रादिभिः तृतिः त्यात् । तत्मादहेतुरयं यत् पौरूषविधिकरेगेः त्त्यन्ते इति । तत्मादपौरूषविधाः । यथो स्तत् पौरूषविधिकः द्रव्यतंयोगैरिति । स्तर्पि ताह्यमेव औपचारिकम् । रूपकमात्रमित्यर्थः ।

आचार्य दुर्ग का कहना है कि सोमरस निचोड़ते समय ग्रावा १ सिलबट्टे१ का सोम से संयोग होना ही उसका आगन माना जाता है। अतः उनकी अपुरूषविधता
१ मनुष्य की तरह चेतन प्राणी न होना १ ही स्वीकरणीय है। सिलबट्टे का मुंह तो होता नहीं कि वह भक्षण कर सके १ उसीप्रकार इन्द्रादि देवताओं की भी अयथाभूत १ अवास्तबिक अथवा काल्पनिक१ बाहु-मुष्टि आदि अंगों द्वारा स्तृति को जाती है। वस्तृतः यह सब उपचारमात्र है, इपकमात्र है।

आचार्य दुर्ग अपनी अवधारणा की पुष्टिट यह कह कर करते हैं कि गावा का सुख नहीं होता । बहती हुई नदी रथ पर बैठ नहीं सवती आदि । े जैसा कि नदीस्तृति र्श्वप्वेद 8-3-7-4र्र्म में कहा गया है -

सुर्वं रथं युयुजे तिन्धुराधिवनं तेन वाजं स निषद्धिमन्नाजौ ।।

परनतु आचार्य दुर्ग की यह अवधारणा तर्कसंगत नहीं प्रतीत होती क्यों कि उन्होंने मूर्त तथा अमूर्त देवों को एक ही तुला पर तौलने का यत्न किया है। वेदों में अनेक ऐसे देवता हैं जो प्राकृतिक उपादान मात्र हैं जैसे नदी, रात्रि, ग्रावा, अरण्यानी, सोमवल्ली आदि। इसीप्रकार अनेक देवता ऐसे हैं जो अमूर्त प्रत्यय मात्र हैं जैसे – मन्यु, श्रद्धा, संज्ञान आदि 1 प्रो० मैकडानेल इन्हें Al-stract Deutics की संज्ञा देते हैं।

प्राकृतिक उपादानों तथा अमूर्तप्रत्यों को मानवीकरण के माध्यम से मूर्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनके सारे आचरण पुरुषों के ही समान बताये गये हैं। इन देवताओं को यदि आचार्य दुर्ग "अपुरूषविध" मानते हैं तो एक सीमा तक उचित प्रतीत होता है। क्यों कि मानवीकृत अमूर्त प्रत्ययों अथवा प्रकृति—घटकों का मानवो चित व्यवहार-वित्रण औपचारिक ही होता है। उसे रूपक-मात्र स्वीकार करने में कोई आप्यत्ति नहीं है।

परन्तु इन्द्र, वरूण, रूद्र, विष्णु आदि के विषय में, उनकी अपुरूषविधता को किस आधार पर स्वीकार किया जा सकता है १ गृत्समद जैसा श्रेष्ठ ऋषि जिस इन्द्र के विषय में कह रहा है – "स जनास इन्द्रः" उसकी अभिव्यक्ति को झूठी कैसे मान लिया जाय १ देदमंत्रों में इन्द्र के व्यक्तित्व, वस्त्राभूषण, वाहन, आयुध, अतुर—संहार तथा लोकोपकारादि का इतना विस्तृत तथा प्रामाणिक विवरण प्राप्त होता है कि उसकी "पुरूषविधता" स्वतः सिद्ध हो जाती है । अगले अनुच्छेदों में इस तथ्य पर सस्तरूप स्विदेष प्रकाश डाला जायेगा।

<sup>ा</sup> नहि उदका तम्भवति ।

<sup>-</sup> दुर्गीचार्य १ निरूक्तटीका 7-2-38

वस्तुतः इन्द्र की अपूरुषविधता अथवा काल्प निकता का मूल आधार है इन्द्र पद का पुरुषेतर निर्वचन । इन्द्र को कहीं आत्मा तो कहीं परमात्मां, कहीं इन्द्रिय तो कहीं वायु, कहीं सूर्य तो कहीं मरूत् स्वीकार करालया गया है । डाँ० जयदत्त उप्रेती जी ने अपने भोधपुबन्ध में इस सन्दर्भ का युक्तियुक्त विवेचन किया है । उनके विवेचन के ही आधार पर इन्द्रपद के कुछ निर्वचन प्रस्तुत किये जा रहे हैं -

## । प्राण ही इन्द्र है

मानव-शारीर में विद्यामान प्राण ही इन्द्र है क्यों कि वह अन्य प्राणों को इन्द्रियों द्वारा दीप्त करता है। दीपन ही इन्ध है और इन्ध को ही परोध रूप से इन्द्र कहते हैं।

# 2. दक्षिणनेत्र में विद्यमान पुरुष ही इन्द्र है

त होवाच । इन्धो वै नामैष योऽयं दक्षिणेऽक्षन् पुरूषरतं वा एतमिन्धं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणेंव । परोक्षप्रिया इत हि देवाः प्रत्यक्षद्धिः । –शतपथ0 ।4-6-10-2 – बृहदारण्य को 0 4-2-2

## 3. पुरुष-ब्रह्म ही इन्द्र है

आतमा ने पुरूष-ब्रह्म को ही सर्वत्र व्याप्त देखा । "इतको मैने देखा" इस आश्रम से ही उस १ ब्रह्म को "इदन्द्र" कहा गया । यही इदन्द्र परोक्षर के इन्द्र है क्यों कि देवता परोक्षप्रिय तथा प्रत्यक्ष्ट्रेषी होती है । 20

त योऽयं मध्ये प्राणः । एष स्वेन्द्रस्तानेष प्राणान् मध्यत इन्द्रियेणैन्ध ।
यदैन्ध तस्मादिन्धः। अन्धो ह वैतिमिन्द्र इत्याचक्षते परोधः । परोक्षकामा हि
देवास्त इद्धाः सप्त नाना पुरुषानस्जन्त । – शतपथ० ६-१-१-२

<sup>2.</sup> त रतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपश्यत् । इदंभदर्शमिति तस्मादिदन्द्रो ह वै नाम तमिदन्द्रं तन्तमिन्द्र इत्यावक्षते परोक्षण । परोक्षणिया इव हि देवाः । –रेतरेय आरण्यक 2-4-3

शतपथ-ब्राह्मण, बृहदारण्यकोप निश्चद् तथा रेतरेय-आरण्यक के उपर्युक्त तीन उद्धरण इन्द्र-पद का निर्वचन प्राण, आत्मा तथा परब्रह्म के रूप दें प्रस्तुत करते हैं और ये तीनों ही अर्थ अत्यन्त गूढ एवं रहस्यात्मक हैं। ये तीनों आध्यात्मिक तत्त्व पुरुष्करूपता से परे हैं क्यों कि इनका कोई रूप सम्भव नहीं है। प्राण, आत्मा तथा ब्रह्म अवाइ, मनसगोचर हैं।

सम्भवतः इन्द्रपद के इन्हीं आध्यात्मिक निर्वचनों ने इन्द्र के पुरूषाकृतिक होने में सन्देह पैदा किया ।

परन्तु इन्द्र के मैंत्रवर्णित शौर्य-पराकृम तथा पुरुषो चित व्यवहारों को 
ह्युठलाया भी कैसे जार १ वह अयास्य एवं अंगिरा के गोधन का रहक है । कुत्स ,
अतिथिग्व , दिवोदास ,सुदास आदि का संकट-निवारक है । वह अपाला का
रोगापहारक है । वह बल , अहि , वृंत्र , शम्बर , नमुचि , शुष्टण , कुयव , चुमुरि,
रौहिण तथा धनु आदि का संहारक है । वह कभी वामदेव से संघर्ष मोल लेता है तो
कभी वृष्णाकिप से । वह कभी वज़ से पृहार करता है तो कभी धनुष-वाण से और कभी
शिवत से । वह यहाँ में पुरोडाश का भक्षण एवं सोमरस का आकण्ठ पान करता है ।

यदि इन्द्र मात्र प्राणं, आत्मा अथवा परब्रह्म है तो वेदमंत्रों में सप्रमाणं वर्णित ये पुरुषो चिंत कार्य किसके हैं १ रेसी तथिति में इन्द्र की पुरुषाकृति को स्वीकार करना ही होगा।

अनेक वेदमंत्रों में इन्द्र के पुरूषविध शरीरावयवों , पुरूषविध वीर्यकर्मों तथा पुरूषविध व्यवहारों का वर्णन उपलब्ध होता है ।

उदाहरणार्थ - उर्ह नो लोकमनुनेषि विद्वान् सर्वज्यो तिरभयं स्वस्ति । श्रष्टवा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू उपस्थेयाम शरणं बृहन्तः ।। ऋग्वेद 4-7-3।-3

हे इन्द्र , तुम्हारे दो विशाल बाहु शत्रुसंहारक तथा हमारे लिये शरणभूत हैं जिनके समीप हम रहा करें। आद्वाभ्यां हरीभ्यामिन्द्र याह्या चतुर्भिरा षड्मिह्यमानः ।' आष्टाभिर्दशभिः सोमपेयमयं

सुतः सुमरवमा मधरकः ।। ऋग्वेद 2-6-21-4

हे इन्द्र ! दो अवनों को रथ में जोत कर आ जाइये । अव चाहे चार हों छ , आठ अथना दश , उन्हें रथ में जोतकर सोमपान के लिये शीघ्र आ जाइये ।

> युनिजिम ने ब्रह्मणा केशिना हरी उप प्रयाहि दिधिषे गभरत्योः । उत त्वा सुतासों रभसा अमिन्दिष्ठः पूषण्यान् विजिन् तसमु पतन्यामदः ।। श्रग्वेद ।-82-6

हे वज़िन् ! तेरे केशवाले घोड़ों को मैं मंत्रोच्चारणपूर्वक रथ में जोड़ता हूँ। तू घोड़ों की लगाम थाम कर घर जा । सोमरसों ने तुझे तूपत कर दिया है। अपने घर में पत्नी के साथ सोमपान से तूपत हो।

उपर्युक्त समस्त मंत्रों में इन्द्र के पुरुषाविध कर्मों है व्यवहारों का ही वर्णन किया गया है। इन्द्र के पुरुषाविध शरीरावयवों का भी वर्णन इन मंत्रों में है। ऐसी स्थिति में, यह स्वीकार करना उचित ही होगा कि वेदोक्त इन्द्र कोई रूपक या कल्पना मात्र नहीं, बल्कि मनुष्य के ही समकक्ष स्वरूप, बल स्वं कर्म सम्पन्न स्क व्यक्तिविशेष है – देवको टिक।

निक्त 7-2-6 अंश में यह मन्तव्य बड़ी दृद्ता के साथ व्यक्त किया गया है कि देवता भी पुरुषों के ही समान शरीरधारी हुआ करते हैं । पुरुषों के ही समान उनका भी गुणानुवाद किया जाता है तथा उनके व्यक्तित्व के रूप-सौन्दर्य तथा सौषठव की पृशंसा की जाती है । जैसो कि डाँ० उप्रेती जी ने सकेत किया है , "इन्द्र के वेदोकत स्वरूप और आकृति के रहस्य को समझने के लिये हमें निरूक्त तथा बृहद्देवता का आश्रय लेना होगा ।"

सर्विस्तर द्रष्टटच्य : यास्कप्रणीत निरूक्त १६ दैवतकाण्ड१

यदि इन्द्र सद्मुच पुरूषाकृतिक है, पुरूषविधकर्मा है – तो उसका व्यक्तित्व क्या है १ यद्यपि इस सन्दर्भ में पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है तथापि इन्द्र के व्यक्तित्व का एक संक्षिप्त परिचय दे देना अनुचित न होगा।

# इन्द्र काल्पनिक नहीं

इन्द्र मध्यलोक 🖇 अन्तरिक्ष 🖇 का प्रधान देवता है । वह वायु में ट्याप्त है तथा रिमयों से जल के रसों को खींचकर पुनः पृथ्वी पर जलवृष्टिट करता है । इसी लिये उसे इन्द्र कहते हैं । ।

इन्द्र अत्यन्त सुरूप-सम्पन्न है हूँ हु-संहर्शत्वा वयं मधवन् वन्दिषीमहि - अग्वेद 1-82-3 मनुष्य के ही समान इन्द्र का शीश , भुजार तथा चरण हैं । सोम इन्द्र का अभीष्ट पेय है । सोमपूरित इन्द्र के उदर की उपमा हृद हैतडाग है से दी गई है -

ह्दा इव कुक्षयः सोमधानाः । समी विट्याच सवना पुरूणि ।। — ऋग्वेद 3—36—8

इन्द्र की ठोंदूी १ चिबुकि१ मुन्दर है। फरतः उन्हें अनेव्शः "मुशिपुः अथवा शिपिन्" कहा गया है —

> अस्मे शतं शरदो जीवते धा अस्मे वीराञ्छश्वत् इन्द्रं शिप्रिन् ।।

> > - भगवेद 3-36-10

सोमपान के अनन्तर इन्द्र जबड़ों को पीसने लगते हैं। वह मदमत होकर आगे बढ़ते हैं तो उनकी मूंछें हिलने लगती हैं। उनकी मूंछें, केश तथा शरीर का रंग भी टरित है।

प्रदोधुवत् शमश्रुषु प्रीणानो याहि हरिभयां मृतस्य पीतिम् ।। – भ्रग्वेद २-।।-।७

रतान् रिमिमिरादाय वायुनायं गतः सह ।
 वर्षत्येष च यल्लोके तेनेन्द्र इति स स्मृतः ।। - बृहद्देवता ।-6-8

इन्द्र को हरिकेश तथा हरिश्मश्च कहा गया है। उसका हृदय भीं लोहे के समान दृद्ध है —

> हरिषमशारू हिरिकेश आयस -स्तुरस्पेये यो हरिया अवर्धत ।। - ऋग्वेद ।०-१६-८

इन्द्र की दो आँखें हरित खं उज्जवल हैं ह्रिसुवेव यस्य हरिणी विपेततुः ह उसकी हरितवर्ण दो दादें सोमपानार्थ स्फुरित होती रहती हैं हिष्टि वाजाय हरिणी दविध्वतः ह

इन्द्र का वज़ भी हरितवर्ण तथा लौहनिर्मित है §सो अस्य वज़ो हरितो य आयसो ﴿ शोभन हनु ﴿दादी ﴿ वाला इन्द्रऋद्व होकर श्वुओं को बाणों से बींध डालता है ﴿ दुम्नी सुशिपो हरिमन्युसायकः ﴿

इन्द्र हरितकेशयुक्त घोड़ों का त्वामी है । १पूर्विभिरिन्द्र ! हरिकेश यज्वभिः १ वह हिरण्यबाहु वधा मुवर्णाभूषण धारण करने वाला है । इन्द्र उग्र वीर , शीधाता से शत्र का पराभव करने वाला तथा मनो ८ नुकूल शरीर १ रूप १ धारण कर लेने में समर्थ है । इन्द्र के शरीर से सूर्य-सरीखी प्रभा फुटती है । 50

इन्द्र के आयुध वज़ का भी विविध वर्णन मंत्रों में प्राप्त होता है । उसे चतुष्कोण १वृषा वृष्णिन्धं चतुर श्रिमस्यन् – ऋग्वेद 4-22-2१ शतकोण अथवा शतपर्व १ वि चिद् वृत्रस्य दोधतो वज़ेण शतपर्वणा शिरो बिभेद वृष्णिना – ऋग्वेद 8-6-6१ सहस्त्रभृष्टिट १त्रम्येनं वज़ आयसः सहस्त्रभृष्टिः , ऋग्वेद ।-80-12१ तथा निशित बताया गया है । जैसे बलीवर्द अपनी सींगों को रगड़कर तेज करता है उसीप्रकार इन्द्र अपने वज़ को तीक्षण

उपर्युक्त सभी उद्धरण द्रष्टटच्य : अग्वेद 10-96

<sup>2.</sup> आ धूर्ष्टरमे दधाताश्वानिन्द्रो न वज़ी हिरण्यबाहुः ।। 7-34-3

<sup>3.</sup> इन्द्री वज़ी हिरण्ययः । ऋग्वेद ।-7-3

<sup>4.</sup> उगुरतराषा अभिभत्योजा यथावां तन्वं चक्र एषः ।। ऋग्वेद ३-४८-४

<sup>5.</sup> हरित्वता वर्चसा सूर्यस्य श्रेष्ठे रूपैस्तन्वं स्पर्शयस्य ।। वही , १०-११२-३

बनाता है । वज़ का निर्माण इन्द्र के लिये त्वष्टा ने किया हुँझग्वेद 1-32-2हूँ साधारणतः यह अयोग्य है , परन्तु कहीं-कहीं इसे हिरणमय हूँ।-57-2हूँ तथा हरित हूँउ-44-4हूँ अथवा अर्जुन हूँउ-44-5हूँ भी बताया गया है । वज़ के ही कारण इन्द्र को वज़िन् , वज़्भृत् , वज़वत् तथा वज़दक्षिण आदि विशेषणों से अलंकृत किया गया है । कहीं-कहीं वज़ को असमन् हुँपाषाणहुँ तथा पर्वत जैसा भी बताया गया है ।

वज़ के अतिरिक्त धनुष्य सर्व बाण भी इन्द्र का आयुध है। "इन्द्र के बाण स्वर्णिम आभा वाले तथा हजारों पंखीं वाले हैं।

इन्द्र के पास एक अँकुषा भी है जिससे वह धन वितरित करता है विशास्त्र अवसर पड़ने पर उसीसे दुष्टों की शंक्ति को भी क्षीण करता है –

इमं बिभर्मि सुकृतं ते अंकुशं येनारूजाति मध्वन् शफारूजः ।। ऋग्वेद ।०-४४-९

इन्द्र के पास एक जाल भी है शत्रुओं को बाँधने के लिये जिससे वह उन्हें पराजित कर देता है।<sup>3</sup>°

इन्द्र को "रथेष्ठाः" कहा गया है जिसे दो , चार , ७ , आठ , दश , शत , सहस्त्र अथवा ।। सौ अशव खींचते हैं । भे धो हें सूर्यवक्ष्स १ । – 16 – 1 है हैं । वे अपने जबड़ों को चबाते तथा हिन – हिनाते हैं १ । – 30 – 16 हैं उनके अयालं हवा में लहराते हैं १ । – 10 – 3 हैं उन अयालों का रंग सुनहरा है १ 8 – 32 – 39 हैं घोड़ों की केशरा शियां मियूरिपच्छ के समान हैं १ 3 – 45 – 1 हैं इन्द्र के रथाशव इन्द्र को यूँ ही ले जाते हैं वेगपूर्वक जैसे श्येन के पंखे श्येन को १ 2 – 16 – 3 तथा 8 – 34 – 9 हैं

<sup>।</sup> द्रष्टट्य : भ्रावेद , ४-45-4

<sup>2.</sup> वही अथर्व0, 6-82-3

**<sup>3.</sup>** वहीं वहीं **,** 8-8-5

<sup>4.</sup> भ्रापेद 2-18-4, 2-18-5, 2-18-6, 4-46-3, 6-46-18, 8-1-9 तथा 8-1-24 आदि ।

बलक्ता में इन्द्र अपृतिम है। फ्लतः उसकी उपमा उस वृष्य ते दो गई है जिसे सात रिमयों ११ स्सियों १ से बॉधकर नियंत्रित किया गया हो १ वृष्यः सप्तरिमः१

उपर्युक्त व्याख्यान से वेदमंत्रों में वर्णित इन्द्र की पुरुषविधता एवं पुरुषविधकर्मता का प्रामाणिक बोध हो जाता है । इतना ही नहीं , वेदमंत्रों में तो इन्द्र के माता-पिता , पत्नी शाची तथा उसके मित्रों - सहचरों का भी स्थान-स्थान पर उल्लेख किया गया है ।

उत्पन्न होते ही इन्द्र ने हाथ में धनुष—बाण नेकर अपनी माता से पूछा था — पृथ्वी पर कौन—कौन से वीर हैं 9

> आ बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छद् वि मातरम् । क उगाः के ह श्रुणिवरे १ अग्वेद ८-४५-४

जिस दिन इन्द्र का जन्म हुआ उसी दिन उनकी माता ने उन्हें सोमवान कराया था - प्रसृतिगृह में ।

मज्जायथारतदहरस्य कामें

शोः पीयूषमपिवो गिरिष्ठाम् ।

तंते माता परि योषा जनित्री

महः पितृर्दम आ तिञ्चदग्रे ।। ऋग्वेद 3-48-2

इसप्रकार निरूक्तकार आचार्य यास्क ने इन्द्र की जो पुरूष्ट्रपता स्वीकार की है वह वेदमंत्रों से पूर्णतः प्रमाणित हो जाती है। इन्द्र की वही वैदिक पुरूषाकृति पुराणों में आकर विविध , व्यापक तथा बृहतम बन जाती है। पौराणिक इन्द्र केवल अन्तरिक्ष में ती मित नहीं रहता बल्कि वह अमर्त्य तथा मर्त्य-संस्कृतियों को जोड़ने वाला सेतु बन जाता है। वह पृथ्वी के भूपतियों का परममित्र है तथा शतश्चन-सम्पादकों का परम वैरी । वह निरन्तर पृथ्वीलोक के सम्पर्क में रहता है तथा अपने प्रतिस्पर्धियों

अाचार्य यास्क इन्द्रादि देवताओं को पुरुषिविधता का निषेधात्मक पक्ष भी रखते हैं १ निरूक्त 7-7 दैवतकाण्ड१ कुछ आचार्यों के मतानुसार देवता पुरुषाकृति नहीं होते । अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र तथा जल १ वरूण१ में पुरुष्रप्रपता कहां है १ अतस्व अदृष्ट इन्द्रादि देवों को पुरुषाकृति-भिन्न मानना ही उचित है ।

ते सावधान भी । उसे निरन्तर भय है कि कहीं कोई ऋषि अपनी उग तपश्चर्या ते पुण्यसंवय करके उसका इन्द्रपद न छीन ले अथवा कोई प्रतापी नरेश सौ यज्ञ पूर्ण करके "शतऋतु" न बन जाय ।

### प्रमुख पौराणिक इन्द्रोपाख्यान

जैता कि पूर्व अनुच्छेदों में कहा गया है वेदमंत्रों का इन्द्र , जो यथार्थ एवं काल्पनिक व्यक्तित्वों के बीच अस्तित्ववान् है , पुराणों के कथाकुञ्ज में पहुंच कर एक महामानव के तमकक्ष बहुरंगी चरितों का केन्द्रविन्दु बन जाता है । उसका कौटुम्बिक तथा स्वजन-परिवेश आशातीत दंग से व्यापक एवं विस्तृत हो जाता है । कभी वह महाप्रभावी देवराज दीखता है तो कभी चारित्रिक दुर्वलताओं से ओतप्रोत एक विवादा-स्पद पुरुषिविध व्यक्तित्व ।

अठारह पुराणों तथा इतने ही उपषुराणों में वर्णित इन्द्रकथाओं का साकल्येन संकलन तथा विवेचन कर पानां एक कठिन कार्य है। अतस्व प्रशुत सन्दर्भ में कुछ अतिप्रमुख इन्द्रोपाख्यानों का ही विवरण प्रशुत किया जायेगा। विशेष कर ऐसे उपाख्यान जिनसे पौराणिक इन्द्र की चारित्रिक समीक्षा की जा सके।

परन्तु इन इन्द्रोपाख्यानों पर प्रकाश डालने ते पूर्व इन्द्र ते तम्बद्ध पुराणपुरुषों का भी तंथिप्त परिचय दे देना अप्रातंशिक न होगा ।

#### १।१ महत्

महर्षि कश्यम एवं दिति के 49 पुत्र । दिति के तेजस्वी सर्भ को अपना वैरी जानकर इन्द्र ने उसे 49 खण्डों में काट डाला , फिर भी वे गर्भखण्ड जी वित ही रहे तथा भयवश रोते रहे । तब इन्द्र ने उन्हें "मा रूद" हूमत रोओ है कह कर चुप कराया ।

यह विवरण श्रीं राणाप्रसाद शर्मा-लिखित पौराणिक-कोश तथा डाँ० उषापुरी विद्यावायस्पति-लिखित "भारतीय-मिथक-कोश" के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। शोधकर्ता स्तदर्थ लेखकों के प्रति आभार व्यक्त करता है।

### 828 रम्भा

अप्तरा-विशेष, जिसते इन्द्र ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के उद्देश्य ते भेजा था । विष्णुपुराण में इस वृत्त का विस्तृत वर्णन है । वा० रामा० रूबालकाण्ड सर्ग 63 , 64 तथा 65 है में भी यह कथा वर्णित की गई है । विश्वामित्र के शाप से रंग दश हजाद वर्षों के लिये पाषाण जिल्लीमा बनगई थी। १३ उर्वशी

इन्द्र के परम सथा पुरुखा ने उर्दशी के साथ विवाह किया था । परन्तु कालान्तर में इन्द्र को उर्दशी का वियोग अरवरने लगा और उसने छल-छद्म करके उर्दशी को वापस बुला लिया । महाभारत में विस्तृत वर्णन उपलब्ध रूमहा० वनपर्व अ० 45 46 मित्र तथा वरूण का वीर्य उर्दशी को देखकर स्थलित हो गया । फ्लतः वसिष्ठ रवं अगस्त्य का जन्म हुआ ह्वा० रामा० उतर० 13-56 है

#### §4§ मेनका

इन्द्र ने मेनका को भेजा था विश्वामित्र का तपोर्भंग करने के लिये । विश्वा— मित्र मेनका के प्रणायाश में बंध गए । मेनका शकुन्तला को जन्म देकर स्वर्गलोक लौट आईं । भागवतपुराण §9-20-13§ तथा पद्मपुराण एवं महाभारत में विस्तृत-वर्णन ।

<sup>।</sup> वायु० 101-29,

<sup>2.</sup> मत्स्यपुराण अ० ७ , विष्णुपुराण ।-2।

## §5§ घृताची

इन्द्र की प्रेरणा ते घृताची ने महिष्ठ प्रमित हुंच्यवन सर्व तुकत्ना के पुत्र हैं का तपोभंग किया तथा उनके सहयोग से रूरू को जन्म दिया । विस्तृत वर्णन महाभारत हुंआदिपर्वह में उपलब्ध । कामासकत वेदच्यास ने घृताची तेही शुक्देव को उत्पन्न किया । द्रोणाचार्य को जन्म भी घृताची सर्व भरद्वाज से ही हुआ । हुं हुं प्रम्लोचा

इन्द्रभेषिता प्रम्लोग महर्षि कण्डु को प्रणयिनी बनो तथा उसने मारिषा को जन्म दिया । वनस्पतियो ने मारिषा का पालन-पोषण किया 🖇 विष्णुनुराण ।-।5🎉 👔 १४ संवर्त

महर्षि अंगिरा के आठ पुत्रों में ते एक तथा इन्द्र की तभा के तभासद ्र्रेमहाभारत , तंभापर्व 7-19 तथा 11-12 ई इन्द्र तथा बृहरपति के विरोध के बावजूद भी इन्होंने महाराज महत का अवसेध-यज्ञ कराया था र्महाठ अवसेध पर्वे

#### 88 कुबेर

देवराज इन्द्र के धनाध्यक्ष तथा भगवान् भावि के मित्र । श्रीमद्भागवत १-2-32 , 4-1-37 तथा वायु० 40-8 में विस्तृत-वर्णन ।

#### १९१ परावसु

गन्धर्विविशेष जिसने नमुचि-विनाश के उपलक्ष्य में इन्द्र की पृशक्ति गाई थी । ११०१ बृहस्पति

महर्षि अंगिरा के पुत्र तथा उचथ्य के अनुज । देवराज इन्द्र के कुलपुरोहित । तारकासुरवध में इन्द्र के परामादाता । विस्तृत विवरण — भागवत० 6—7—79 , मत्स्य० 148—62—76 तथा वायु० 2—19

#### §।। § पुलोमा

कश्यम तथा दनु का पुत्र , इन्द्रमत्नी शसी का पिता ईनत्स्य० 6-20-1ई रसातल में इन्द्र के साथ पुलोमा के युद्ध का वर्णन भागवत० 6-6-3। , 7-2-5 , वायु० 68-7 तथा विष्णु० 1-21-5 में वर्णित है । पुलोमा इन्द्र दे हाथों भारा गरा ।

### १ँ।2१ँ अनेग

स्त्री एवं पुरुष को परस्पर भोगासकत कराने वाला देवता । इन्द्र का परम सहायक तथा उन्मादन , शोषण , तापन , सन्मोहन एवं संस्त्रम्भन नामक पञ्चबाण से समन्वित । गन्धमादन-शिखर पर तपस्यारत धर्मपुत्र विष्णु का तपोनंग करने हेतु इसे इन्द्र ने वसन्त , को किल एवं अप्सराओं के साथ भेजा था १ मत्स्य० ७-२३ , 23-30 आदि तथा वायु० 104-48 भगवान् शिव का तपोभंग करने के प्रमात में उनकी तृतीय नेत्राग्नि में भस्म होकर अनंगता को प्राप्त १ शिव तथा वामनपुराण में विस्तृत वर्णन १ रित तथा प्रीति अनंग की पत्नियां हैं ।

## १।उ१ अर्जुन

कुन्ती के गर्भ ते उत्पन्न इन्द्र के क्षेत्रज पुत्र । खाण्डववन-दाह के तमय अर्जुन ने इन्द्र को पराजित किया । इन्द्रकील पर्वत पर पाश्रमतास्त्र प्राप्त करने के बाद इन्द्र अर्जुन को स्वर्ग ले गया जहाँ उन्होंने विविध प्रकार के दिव्यास्त्र प्राप्त किये । स्वर्ग में अर्जुन द्वारा निवातकवच का संहार करके इन्द्र का उपकार किया गया । उर्वशी के प्रणयनिवेदन को छुकराकर अर्जुन वहीं शापग्रस्त भी हुए । अर्जुन के हितार्थ इन्द्र ने उनके प्रतिद्वन्दी कर्ण ते कवचकुण्डल मांग लिये (त्रिवस्तर द्रष्टव्यः महाभारत तथा श्रीमद्भागवत 10-89-34)

### ¥148 अदारधी

प्राचीनगर्भ तथा सुवर्धा का पुत्र जो अपने तपोबल से पूर्वजन्म में इन्द्र बन गया था । यह भद्रा का पति तथा दिवंजय का पिता था । विस्तृत वर्णन ब्रह्माण्ड० 2-36-99 तथा वायु० 62-85 में उपलब्ध ।

### १ं15१ गोविन्द

देवराज इन्द्र द्वारा प्रदत्त श्रीकृष्ण का नाम । गोवर्धन-पर्वत धारण कर जब कृष्ण ने वृजवासियों तथा गौओं की, इन्द्र के कोम से रक्षा की तब प्रसन्न हो जर इन्द्र ने उन्हें गायों का इन्द्र स्वीकार किया था हुश्रीमद्भाग0 10-27-23 से 28 तकहू

#### १ॅं।6१ॅं तक्षक

महर्षि कश्यप एवं कदू ते उत्पन्न एक विशिष्ट नाग । महर्षि शमीक के पुत्र
शृङ्गी के शापवश तक्षक ने हितनापुर-नरेश परीक्षित को डैंस कर कालकवित कर दिया ।
इस तथ्य को जानकर परीक्षितपुत्र जनमेजय ने भयावह नागयइ प्रारंभ किया । भयभीत
तक्षक आत्मरक्षार्थ इन्द्र के आसन में लिपट गया । परन्तु दुर्धर्ष मंत्र के प्रभाववश जब
इन्द्रासन-समेत वह यह्नकुण्ड की ओर आने लगा तब इन्द्र ने उसका साथ छोड़ दिया ।
अन्ततः महर्षि आस्तीक ने नागयइ को बन्द करवा दिया ।

यह देवाधिदेव भाव की ग़ीवा में लिपटा रहता है।20

#### १।७१ तिलोत्तमा

इन्द्रभमा की अप्सरा जिसका निर्माण ब्रह्मा ने संसार के सौन्दर्य का तिल-तिल एकत्र करके किया था । इन्द्र की प्रेरणा से इसने देववैरी सुन्द तथा उपसुन्द नामक परम-विश्वस्त दो भाइयों के बीच भेद उत्पन्न कर, एक-दूसरे से उनका संहार करा दिया था । 30

#### § 18§ हेमा

इन्द्रसंभा की सुन्दरी अप्तरा तथा स्वयंप्रभा की प्रिय सखी । मय दानव की यह प्रेयसी थी । इसने मन्दोदरी को जन्म दिया था । इन्द्र ने मय का वध करके हेमा को मुक्त किया था । <sup>4</sup>°

#### ११९१ तारक

कायप तथा दनु का पुत्र दानव-विशेष । इसने इन्द्र को बहुत सताया था । यह समुद्र में छिपा रहता था तथा अवसर पाते ही इन्द्र पर प्रहार करता था । इन्द्र तथा बिल के संग्राम में भी यह बिलपक्ष से लड़ा था । भगवान् विष्णु ने अन्ततः क्लीब रूप धारण कर इसका संहार किया । 50 ं

<sup>।</sup> श्रीमद्भागवत० । २-6-। 6 ते 23 तक ।

<sup>2.</sup> ब्रह्माण्ड0 2-25-88 , मतस्य0 154-444

<sup>3.</sup> महाभारत आदि० २।।-।१

<sup>4.</sup> वाल्मी कि0 कि कि कन्धा 0 51-14-26

<sup>5.</sup> ब्रह्माण्ड 3-6-7, भागवत० ८-१०-२। मत्स्य० ६१-५, १३१-२२, १३६-३५ आदि ।

## **§ 20§ हरिश्चन्द्र**

इस्वाकुवंशी महाराज त्रिशंकु के सत्यवृती पुत्र तथा अयोध्यानरेश । इन्द्र की सुधर्मा-सभा के सदस्य हुमहा० सभापर्व ७–१३ इन्द्रपे रित विश्वामित्र ने उके "सत्यवृत" की कठिन परीक्षा ली । हरिश्चन्द्र ने सत्य की रक्षा के लिये पत्नी तथा स्वयं को भी चाण्डाल के हाथं बेच दिया । अन्ततः वह इस परीक्षा में खरे उतरे तथा स्वर्ग के अधिकारी बने । •

#### §21§ सट्य

मंत्रद्रष्टा एक ऋषि , महर्षि अंगिरा का पुत्र । अंगिरा को तपत्या से प्रतन्त हुए इन्द्र ने ही उनके पुत्र-रूप में जन्म लिया जिसका नाम था – सट्य । अर्जुन को सट्यसाची भी कहते हैं, दोनो हाथों से श्रासन्धान करने के कारण ।

## १22१ हुरावती

महर्षि किःयप की पत्नी तथा इन्द्र की माता । देवमाता अदिति का ही नामान्तर १विष्णुपुराण१

### १४३१ हुशा न्ति

तीसरे मन्वन्तर का इन्द्र १४ श्रीमद्भागवत १

१४४ मनोजव - ७ठें मन्वन्तर के इन्द्र का नाम ।

१२५१ पुरन्दर - सातवें १वर्तमान् मन्वन्तर के इन्द्र का नाम ।

१ 26 शिवि

महाराज उशीनर के पुत्र शिवि महान् दानशील नरेश थे। इन्द्र तथा अग्नि ने श्येन तथा कपोत रूपं धारण कर शिवि की दान परीक्षा ली। दानवीर शिवि ने कपोत की प्राणरक्षा-हेतु उसकी तौल के बराबर अपना मांस काटते-काटते सारा शरीर ही काट डाला। अन्ततः इन्द्र और अग्नि प्रकट हो गये तथा शिवि को उत्तम लोकों की प्राण्ति हुई। 20

<sup>।.</sup> रेतरेय-ब्राह्मण, मार्कण्डेय० तथा महाभारत ।

<sup>2.</sup> द्रष्टट्य महाभारत, विष्णु० एवं इह्मपुराण ।

## § 27§ शुकदेव

घृतायी अप्तरा रवं वेदव्यात के तस्पर्क ते उत्तन्न महायोगी महाभागवत ऋषि जिन्होंने परोक्षित को भागवती-कथा हुनाई थी । शुक्रदेव वा उपनयन संस्कार स्वयं भगवान् शिव ने किया । देवराज इन्द्र ने उन्हें आसन तथा कमण्डलु प्रदान किया । १ १४ विद्युत्पृभ

एक तपोधनी जिन्होंने पाप ते मुक्ति पाने हेतु इन्द्र ते प्रम पूटे ये ! कालान्तर में उन्होंने स्वयं इन्द्र को धर्मीपदेश दिया था ।<sup>2</sup>॰ १४९१ मार्कण्डेय

मृकण्डु ऋषि वे पुत्र जिन्होंने महापुलय-वेला में भी अधित रह कर दटपत्र पर शयन करते बालरूप विष्णु के दर्शन किये थे । इन्द्र ने इनके तयो मेंग हेतु का मदेव सर्वं पुत्रिजक स्थलो अप्तरा को भेजा था , परन्तु उसको सक नहीं चली । इनको परनो का नाम धुमुपत्नी तथा पुत्र का नाम वेद शिरा था । हिमालय की उपत्यका में पुष्पभद्रा नदी के तट पर इनका आश्रम था । 3°

#### §30§ महानाम

हिरण्याक्ष के १६१६ नि-शम्बरादि १ नौ पुत्रों में ते एक, जो वृत्राप्तुर के ताथ इन्द्र ते युद्ध करने आया था १४ भागवत० ४–२०–२० ६ इह्माण्ड० ४–५–४। १ १४। १ मान्धाता

तूर्यंदंशी गहाराज मुबनाइव के पुत्र जिन्होंने पुत्रप्राप्ति हेतु महर्षि च्यवन द्वारा अभिमंत्रित जल को पी लेने के कारण तेजस्वी गर्भ को उदर में धारण किया । यथावसर इनकी बाई कुंक्षि को चीर कर, अदिवनीकुमारों से बालक को बाहर निकाला गया । परन् माँ के अभाव में यह पृद्दन उठा कि यह क्या पिथेगा १ है कि धास्यति है तब देवराज इन्द्र

<sup>।</sup> ब्रह्माण्डपुराण ३-१०-७५ से ८० तक ।

<sup>2.</sup> महाभारत अनु० 125-45 से 56 तक 1

भागवत0 12-8-9 एवं 10 , ब्रह्माण्ड0 2-11-7

ने अपनी तर्जनी विश्वा के मुंह में डालकर कहा — यह मुझको पियेगा । हूमां धाता हू इस समाधान-वशा ही बालक का नाम पड़ गया मान्धाता , जो अगे चलकर महापृतापी नरेश रिद्ध हुए । इन्द्र ने स्वयं मान्धाता का राज्या भिष्किक किया था । लवणा सुर ने अपने त्रिश्रूल से मान्धाता और उनकी सेना को भस्म कर डाला था । हैवाठ रामाठ है

§32§ देवतेना

दक्ष प्रजापति की कन्या तथा दैव्यसेना की छोटी बहन, जिसका अपहरण केशी नामक दानव ने कर लिया था । देवसेना का आर्तनाद सुनकर इन्द्र ने उसकी रक्षा की । देवसेना ने बताया कि केशी उसकी बड़ी बहन का हरण पहले ही कर युका । आज मानस-पर्वत पर विहार करती देखकर उसे भी केशी ने हरना चाहा ।

इन्द्र ने मौरेरी बहन देवरेना की रक्षा की । अब उसे उसके विवाह की चिन्ता हुई । स्तदर्थ वह ब्रह्मा के पास गया । ब्रह्मा ने बताया कि देवाधिदेव भिव का भावी पुत्र का सिकेय ही देवरेना का पति होगा ।

कालान्तर में कार्तिकेय के जन्म लेने पर इन्द्र ने उसे ही देव-सेनापित बनाया तथा प्रजापित की भविष्यवाणी का स्मरण कराते हुए देवसेना का विवाह उसके साथ सम्पन्न किया । देवगुरू बृहस्पित ने इस विवाह में पुरो हित का कार्य किया । देवसेना को लक्ष्मी , कुटू , आशा , सुखप्रदा तथा अपराजिता आदि नामों से भी ख्याति प्राप्त हुई । 2°

§33§ भुवनेश्वरी

भुवनेशवरी १६ जा १ की कृपा से असुरों पर विजय प्राप्त करते ही देवों को
अपने बल-पौरूष का मिथ्या अहंकार हो गया । तब उनका दम्भ विनष्ट करने के लिये
भगवती ने स्वयं को एक प्रकाशमान महाकाम थक्ष के रूप में प्रकट किया । देवों को उसका
परिचय जानने का कुत्तहल हुआ तो सर्वपृथम उन्होंने अग्नि को तथा बाद में वायु को भेजा

<sup>।</sup> महा० वनपर्व अ० । २६, देवीभाग० ७-१, विष्णु० ५-।, वा० रामा० उत्तर० सर्गे ६७

<sup>2.</sup> महाभारत वनपर्व अध्याय 223 तथा 224

यक्ष ने दोनों से उनका ही परिचय पछा तो दोनों ने अपने पराकृम की डोंग हाँको । यक्ष ने एक तिनका दिखाते हुए अगिन तथा वायु को क्रमशः उसे जैलाने तथा उड़ाने के लिये कहा । परन्तु वे कुछ भी नहीं कर सके । तब इन्द्र आगे बढ़ा । उसे आता देख यक्ष उद्भय हो गया और उसके स्थान पर देवी भुवनेश्वरी पुकट हो गई ।

भगवती को देखते ही इन्द्र-सहित समस्त देवों को रहस्य का बोध हो गया और उन सबका अहंकार टूट गया ।

### §34§ भगदत्त

प्राग्ज्यौ तिष्णुर के अधिपति भगदत्त इन्द्र के परम मित्र थे । दिग्विजयसन्दर्भ में अर्जुन एवं भगदत्तं का घोर युद्ध हुंआ । इन्द्र के शौर्य-पराकृम से प्रसन्न होकर भगदत्त में महाराज युधिष्ठिर को कर देना स्वीकार किया । महाभारतयुद्ध में भगदत्त ने दुर्योधन के पक्ष से युद्ध किया था । 20

## §35§ प्रमति

प्रमित ने इन्द्र को घूतकी इन में पराजित कर उनसे देवांगना उर्वशी को जीत लिया, इससे उसका मद एवं अहंकार बहुत बद्ध गया। इससे कुपित हो कर इन्द्र के प्रिय सरमा गन्धवराज विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन ने प्रमित को दातकी डा में हराकर उसे कैद कर लिया।

जब प्रमित के पुत्र सुमित को महर्षि मधुच्छन्दा से यह सब ज्ञात हुआ तब उसने उपासना-रूपी उपाय से पिता को मुक्त करवायां। <sup>3</sup>•

## §36**} पृ**थ्वी

द्वाप्र-युग में कंत , केशी , धेनुक आदि के अत्याचारों ते पीड़ित हो कर पृथ्वी देवराज इन्द्र के पास पहुँची और बोली कि विष्णु ही मेरी व्यथा के मूल कारण है क्यों

<sup>।</sup> देवीभागवत 12-8 , यह कथानक तर्वपृथम केनोप निषद तृतीयखण्ड में आसा है ।

<sup>2.</sup> महाभारत, तभापर्व अध्याय-26 हुँशलोक 8 ते 16 तकह

<sup>3.</sup> ब्रह्मपुराण, अध्याय । 7।

वराह रूप धारण कर उन्होंने ही मुझे जल के बाहर निकाला १ अन्यथा मैं जल में इबी हुई ही मुरक्षित थी।

पृथ्वी को व्यथा सुनकर इन्द्र उसे साथ लेकर भगवान् प्रजापति के पास पहुँचे । ब्रह्मा ने बताया कि भगवती महामाया ही सम्पूर्ण कार्यों के मूल में है । अतः समाधान हेतु उन्हीं की शरण में चलना चाहिये ।

उन सबकी प्रार्थना से भगवती महेशवरी ने प्रकट होकर बताया कि भगवान् विष्णु पृथ्वी के भार-हरण हेतु शींघ्र ही कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे। अतः देवों को भी उनके अभियान में सहायता देने के लिये पृथ्वी पर जाना चाहिये।

भगवती का आदेश पाने के बाद ही इन्द्र अर्जुन, वायु भीम, धर्म १यमराज१ युधिष्ठिर तथा अधिवनीकुमार नुकुत- सहदेव के रूप में अवतरित हुए।

### §37 । उपरिवर

अष्ट वहुओं ईधर, ध्रुव, सोम आ दिई में से एक । यह भगवान् विष्णु के परम भक्त थे । इनकी घोर तपस्या से भयभीत हो कर इन्द्र ने यथा कथंचित् उन्हें तपने विरत बनाया । इस उपकार के बदले इन्द्र ने उपरिचर को स्फटिक-निर्मित एक विमान, सदैव विजयी रहने के लिये वैजयन्ती माला तथा एक वेत्रयष्टि उपहार रूप में दी । विमान में बैठकर निरन्तर पृथ्वी से उपर ही रहने के कारण उन्हें "उपरिचर" संज्ञा प्राप्त हुई ।

विशिष्ठ के शाप से जब अष्ट वसुओं को पृथ्वी पर जन्म तेना पड़ा तब सात वसु तो कम अपराधी होने कारण, भगवती गंगा हुशान्तनु की पत्नी हु हारा अपनी धारा में समर्पित कर देने पर, जन्म के अनन्तर ही शापमुक्त हो गये। परन्तु मुख्य अपराधी होने के कारण उपरिचर को चिरकाल तक पृथ्वी पर रहना पड़ा।

<sup>ा.</sup> देवीभागवत 4—18 तथा 19 हरिवंशपुराण, हरिवंशपर्व अ० 52,53 भी मद्भागवत 10—1

गंगापुत्र देववृत भीष्म ही उपस्विर वसु के अवतार थे।

# § 38 § अवध्तप ति

भगवान् त्रिव के दर्शनार्थं एक बार देवराज इन्द्र विपुल उपहार-मामगी लेकर चले । परन्तु उनका अहंकार एवं गर्व देखं त्रिव ने भयानक अवधूत का रूप धारण कर लिया ।

इन्द्र ने मार्ग में आते अवध्व से शिव का आवास पूछा परन्तु अवध्व इन्द्र को तिरस्कृत कर , विना कुछ उत्तर दिये आगे निकल गया । क्रोधा भिभूत होकर इन्द्र ने अवध्व पर वज़ से प्रहार कर दिया । परन्तु अवध्व के कण्ठ पर लगते ही वज़ राख बन गया और भगवान् शिव के कण्ठ पर उस भस्म से नीला चिन्ह अंकित हो उठा । एक भयानक ज्वाला देवताओं को जनाने लगी ।

इस विलक्षण घटना के घटते ही देवों ने भगवान जिव को पहचान लिया और उनसे क्षमा मांगी । प्रसन्न त्रिपुरारि ने दर्यांद्र होकर उस अलक्षित ज्वाला को गंगा में केंक दिया । उसीसे जलन्धर का जन्म हुआ । अवधूत के रूप में यह भगवान जिव का 75वाँ अवतार था । 20

### §39§ च्यवन

सूर्यवंशि नरेश शर्याति की परम मुन्दरी कन्या मुकन्या को अपने अपराध के कारण बूढ़े महर्षि च्यवन को पति वरण करना पड़ा । कालान्तर में अधिवनीकुमारों की कृपा में च्यवन को यौवन एवं रूप-मौन्दर्य प्राप्त हुआ ।

इत उपकार के बदले महर्षि च्यवन में अपने श्वकुर महाराज शर्याति के अश्वमेध यज्ञ में अशिवनीकुमारों को तोमपान कराने का वचन दिया । वैद्यक-कर्म करने के कारण इन्द्र अशिवनीकुमारों को तोमपान का आधिकारी नहीं मानता था । फ्लतः उतने च्यवन

<sup>।</sup> महा० आदिपर्व अ० ६३ श्लोक १-६१, शान्तिपर्व अ० ३३६ , देवीभागवत, २-।

<sup>2.</sup> शिवपुराण 7-3।

के प्रताव का विरोध किया । परन्तु महर्षि चयवन ने अधिवनों को तोमपान करा ही दिया । कुद्ध इन्द्र ने चयवन पर वज़ ते पृहार किया परन्तु महर्षि चयवन ने अपने तपोबल ते वज़ को, पृहार ते पूर्व ही, स्तम्मित कर दिया और इन्द्र के विनामार्थ कृत्या १ विभालकाय राक्षत १ पैदा कर दी । वह राक्षत इन्द्र को निगलने के लिये आगे बद्दा । भयभीत इन्द्र गुरू बृहस्पति की शारण में भागे । परन्तु बृहस्पति ने , चयवन के अतीम तेज का वर्णन करते हुए , उन्हों की शारण में जाने का आदेश दिया ।

अन्ततः इन्द्र ने च्यवन का शरणागत बनकर धमा माँगी और अधिवनों को भी सदैव अपने साथ सोमपान कराने का वचन दिया । '°

#### 8्40 र जि

देवाहुर-संग्राम छिड़ने पर दानवों ने महाराज रिज से सहायता मांगी । रिज ने कहा कि यदि विजयी बनने पर तुम लोग मुझे इन्द्रपद देने का वचन दो तो मैं तुम्हारे पक्ष से युद्ध करूं। परन्तु दैत्य तो पृह्लाद को इन्द्र बनाने का संकल्प कर चुके थे।

देवों ने भी रिज की सहायता चाही और शर्त भी स्वीकार कर ली । परन्तु विजय प्राप्त करने पर मेधावी तथा चतुर शतकृतु ईइन्द्रई ने महाराज रिज के पाँव पकड़ लिये और बोला कि "आप तो मेरे पिता तुल्य हैं ।" रिज ने इन्द्र की वित्रमृता देखकर अपना हठ त्याग दिया ।

परन्तु रिज के पुत्रों ने अब इन्द्र के साम्राज्य में अपना भाग मांगा क्यों कि इन्द्र के ही वर्चनानुसार अब स्वर्ग का साम्राज्य महाराज रिज का था जिसमें पुत्र होने के कारण रिज-पुत्रों का भी हिस्सा बनता था। इन्द्र द्वारा हिस्सा न देने पर, रिजपुत्रों ने इन्द्र को युद्ध में परास्त कर साम्राज्य भोगना प्रारंभ कर दिया।

पराजित इन्द्र गुरू बृहस्पति की शरण में गया । बृहस्पति ने इन्द्र के अभ्युदयार्थ यज्ञ किया तथा अनाचारी रजिपुत्रों के विनाशार्थ अभिचारकर्म ! रजिपुत्र इस यज्ञ के प्रभाव से वेदविमुख, अधर्मी तथा दुश्यरित्र हो गये । तेजस्वी इन्द्र ने उनका

<sup>ा.</sup> देवीभागवत 7-6-। ते 42 तक । श्रीमद्भागवत 9-3-। ते 26 तक, महाभारत वनपर्व अ० । 22 ते । 24 तक।

वध कर डाला और स्वर्ग-साम्राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया । 10

जब इन्द्र ने गर्भ में पृविष्ट हो कर दिति के गर्भस्थ प्रिष्ठा को 49 टुकड़ों में काट डाला और पैदा होने पर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया तब क्रोध, अमधे तथा बदले की भावना से ओतपोत दिति ने महिधि कश्यप को प्रसन्न करके इन्द्रिवनाशक रुकदूसरा पुत्र प्राप्त किया जो शस्त्रों से अवध्य था । उस पुत्र का नाम था वज़ांग ।

वज़ा ने लात-घूं तो से मार-मार कर इन्द्र को अधमरा कर दिया तथा अधीनता स्वीकार करने पर उसने इन्द्र को जी वित छोड़ दिया । ब्रह्मा तथा विष्णु ने वज़ा ने वोग में शिक्षित किया तथा वरा नि नामक एक मुन्दर कन्या से उसका विवाह भी सम्पन्न करा दिया ।

वज़ाड़ ने भागर जल में तथा वराड़ी ने तट पर बैठकर घोर तप किया । इन्द्र ने उन्हें नष्ट करने का भरसक प्रयास किया फिर भी दोनो का तप अखण्डित ही रहा । 20

### §42§ बजुनाभ

अपने दुधी तप से ब्रह्मा को प्रसन्न करके वज़नाम नामक असुर ने "अवध्य" होने का वर प्राप्त कर लिया और वायु द्वारा भी दुष्प्रवेश्य वज़पुर में रहने लगा । उसने तैलोक्य का राज्य पाने के लिये, इन्द्र को अधीनता मानने के लिये, प्रस्ताव रखा । परन्तु इन्द्र ने उत्तर दिया कि "देवताओं के पिता महर्षि कश्यप अभी यहानुष्ठान में लगे हैं । अतः यह की समाप्ति होने पर ही वह उनकी मंत्रणा से वज़नाम को उत्तर देंगे । वज़नाम प्रतीक्षा करने को राजी हो गया ।

देवराज इन्द्र ने वज़नाभ से भयभीत हो कर वासुदेव कृष्ण के साथ विचार-विमर्श किया । उसने स्वर्ग के हंसों को वज़नाभ के नगर में भेजा ताकि वे उसकी कन्या के मन में कृष्णपुत्र प्रद्यमन के प्रति प्रेम पैदा कर सकें । शुचिमुखी नामक हंसिनी ने वज़नाभ की पुत्री प्रभावती के मन में प्रद्यमन के प्रति असीम अनुराग भर दिया ।

<sup>ा.</sup> विष्णुपुराण ४-१, ब्रह्मपुराण ।।-।-26

<sup>2.</sup> भिवपुराण, पूर्वार्ध ३-3।

उधर वज़नाभ ने भद्रनामा नामक नर की पृश्तां हुनकर उसका कौशल देखने के लिये उसे अपनी पुरी में आमंत्रित किया । कृष्ण ने यह समाचार जानकर पृद्धमन आदि यादव कुमारों को भी नर की भूमिका का निर्वाह करने के लिये भद्रनामा के साथ वज़नाभ के नगर में पृविष्ट करा दिया । शुचिमुखी ने पृद्धमन तथा पृभावती का संगम करा दिया ।

भूमर का रूप धारण कर प्रद्धम्न प्रभावती के महल में पहुंच गया । वहीं अणिन को साक्षी मानकर दोनो विवाह-बन्धन में बंध गए । वज़नाम को इन सारी घटनाओं का ज्ञान नहीं हो पाया ।

इधर यज्ञ की समाप्ति होने पर महर्षि कश्यप ने वज़नाभ को इन्द्र से युद्ध न करने का निर्देश दिया । दूसरी ओर इन्द्र तथा कृष्ण को चरों से ज्ञात हो गया कि वज़नाभ तथा उसके भाई की तीनों कन्यार पृद्धम्न तथा अन्य यादव कुमारों की भायार बन युकी हैं तथा गर्भवती भी हैं । इन्द्र ने वर दिया कि उत्पन्न होते ही शिक्षा पूर्ण युवक बन जायेंगे ।

रेसा ही हुआ । प्रभावती तथा चन्द्रावती आदि ने पुत्रों को जन्म दिया जो कि जन्म के बाद ही पूर्ण वयस्क हो गये । इस रहस्य का ज्ञान होते ही वज़नाम उन्हें मारने दौड़ा । परन्तु तभी मायानिपुण प्रद्युम्न ने उसका वध कर डाला । इसपुकार देवराज इन्द्र ने अपनी कृटनीति से शत्रु का विनाश करवा दिया । •

#### १४३१ वत्सनाम

कठोर तपस्या में रत महर्षि वत्सनाभ के शरीर को दीमकों ने अपनी बाँबी १ वल्मीक १ से ढंक लिया । वत्सनाभ के उग्र तप से भयभीत होकर , उनका तप खण्डित करने के उद्देश्य से इन्द्र ने प्रलयवर्षा प्रारंभ की । सारी बांबी गलकर बह गई और तपलीन महर्षि वर्षा से पीडित हो उठे । तभी धर्म ने महिष्क रूप धारण कर , उन्हें अपने चारों पैरों के नीचे मुरक्षित बचा लिया । वर्षा समाप्त होने पर महिष्क प्रधारी धर्म दूर जाकर खड़े हो गये ।

<sup>ा.</sup> हरिवेशपुराणा, विष्णुपर्व अ० १। ते १७ तक ।

तपस्या टूटने पर महर्षि वत्सनाभ ने समूची पृथ्वी को जलप्लि दिखा। तभी उनकी दृष्टिट महिष्य पर पड़ी। उन्हें लगा कि निश्चय ही इसी पशु ने मेरी रक्षा की है अन्यथा इस भयावह वर्षों में स्थिर न रह पाता। बह गया होता। महर्षि को पशु मानवों से अधिक श्रेष्ट प्रतीत हुआ।

वत्तनाभ को ऐसे ओछे मनुष्यों से भरी-पुरी पृथ्वी हे घृणा हो गई और वह सुमेरू-शिखर से कृदकर आत्मधात कर लेने के लिये उद्यत हो उठे। परन्तु तभी धर्म ने महिष्य रूप त्याग कर उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें आत्मधात करने से बचा लिया और कहा – "महर्षे ! तुम्हारी आयु बहुत लम्बी है। पृत्येक धर्मात्मा अपने कृत्यों पर इसीपुकार विचार करता है।"।

### १५५१ वपुष्टमा

वपुष्टमा का शिराज की कन्या तथा जनमेजय की भार्या थी । जनमेजम ने अष्टिमेध यज्ञ किया । यज्ञ में मारे गए अष्टव के साथ राजमहिष्टी वपुष्टमा ने शास्त्रीय विधि से शयन किया ।

देवराज इन्द्र जनमेजय के अविमेध-यज्ञ को विषल करना चाहता था अतस्व उसने मृत अवव की देह में प्रवेश करके राजमहिष्मी की शील नष्ट कर दिया। यह रहस्य ज्ञात होते ही जनमेजय ने रानी का परित्याग कर दिया और प्रतिज्ञा की कि " आगे से कोई भी क्षत्रिय अववमेध-यज्ञ में इन्द्र का यजन नहीं करेगा।"

परन्तु मन्धर्वराज विश्वावसु ने जनमेजय को समझाया कि राजमहिषी वपुष्टमा पवित्र है क्यों कि उसकी देह में प्रविष्ट हुई रम्भा ही इन्द्र से सम्पृक्त हुई थी । विश्वान वसु की बात मानकर महाराज जनमेजय ने पुनः वपुष्टमा को स्वीकार कर लिया । परन्तु इस घटना से उनका अश्वमेध यज्ञ तो विष्ल हो ही गया । बस यही इन्द्र का लक्ष्य था ।

महाभारत . दानपर्व अ० । 2

<sup>2.</sup> हरिवेशपुराण , भविष्यपर्व 2-5

§45§ व**पु** 

इन्द्र-सभा की एक रूपवती अप्तरा जो नारद की प्रेर्गा से महर्षि दुवांसा का तपोभंग करने गई थी । देवराज इन्द्र ने देवर्षि नारद को किसी अप्तरा का संगीत सुनने का निवेदन किया तो देवर्षि ने यह शर्त रखी कि "जो देवाङ्ग्रना दुवांसा का तपोभंग कर देगी , उसी का संगीत सुनुंगा ।"

सभी अप्तरार दुर्वासा के क्रोध से भयभीत होकर मुकर गईं। परन्तु उपु ने साहस किया। वह दुर्वासा के आश्रम से एक कोस की दूरी पर ही रूकी और को कितकण्ठ से गाने लगी। महर्षि दुर्वासा की समाधि टूट गई उस कर्णिपृय संगीत हे और वह सम्मोहित से होकर उसी का अनुसरण करते आगे बढ़े। परन्तु वयु को देखते ही अकस्मात् वह संशक हो उठे। उन्होंने योगबल से झब कुछ जान तिया तथा क्रोधा विषट होकर वयु को शाप दे डाला कि "तुम पक्षी होओगी तथा चार वच्चों को जन्म देने के बाद ही वात्सल्य से वंचित होकर स्वर्गलोक को लौटोगी।"

वधु को शाप देकर महर्षि दुविता पृथ्वी छोड़कर आकाश-गंगा की और चले गर। 10

### §46§ वामन

विरोचनपुत्र बलि ने इन्द्र को पराजित कर स्वर्ग के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया । देवमाता अदिति को अपार व्यथा हुई अपने पुत्रों को रेशवर्यव्युत देखकर ।

बिल ने रेशवर्य-प्राप्ति के लिये विशाल यह प्रारंभ किया तो देवगण भगवान् विष्णु के पास पहुँचे । उन्होंने बिल के यह को पूर्ण न होने देने की अभ्यर्थना की । भगवान् विष्णु ने देवों को सान्त्वना दी तथा बिल के निगृहार्थ अवतरित होने का वचन दिया ।

<sup>1.</sup> मार्कण्डेय पुराण, 1-23

महर्षि कायप तथा अदिति ने उसी समय सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला अपना महावृत सम्पन्न किया था । विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया तथा उन दोनों की कामना के ही अनुसार उनके पुत्र रूप में १ तथा इन्द्र के अनुज उपेन्द्र के रूप में १ अवतरित होने का वचन दिया ।

विष्णु वामन के रूप में आदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए । उन्होंने इन्द्र के कल्याणार्थ, बिल के यज्ञ में पहुंचकर साढे तीन पग पृथ्वी दान में मांगी तथा बिल के वचनबद्ध होते ही तीन डगों से ही तीनों लोगों को नाम लिया - विराह् रूप थारण कर । आधा डग पृथ्वी न दे पाने के कारण वामन ने बिल को बांध लिया यज्ञमण्डम में ।

बिल का अहँकार नष्ट हो गया । वह भगवान् विष्णु का शरणागत हो गया वामन ने कृपालु होकर इन्द्र को पुनः स्वर्ग का साम्राज्य दिया साथ ही साथ बिल को भी पाताल-लोक में प्रतिष्ठित कर अपना आशीष् प्रदान किया । 10

#### १४७१ शरभैग

महर्षि शरमंग ने अपनी दुधी तपश्चर्या से ब्रह्मलोक तथा स्वर्गलोक को भी जीत लिया था । देवराज इन्द्र उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिये प्रस्तुत हुए , परन्तु तभी उनके आश्रम में दाशरिथ भगवान् राम, पत्नी एवं अनुज के साथ आये । महर्षि शरमंग ने इन्द्र के साथ जाने से अस्वीकार कर दिया । उन्होंने अग्निशाला में यह सम्यन्न किया तथा योगारिन में अपनी देह भस्म कर दी, भगवान् राम के ही समक्ष । 20

### §48§ मैनाक

पर्वतराज हिमवान् तथा मेना ते मैनाक का जन्म हुआ । जब देवराज इन्द्र ने पर्वतों के पंखों को काट कर उन्हें एक ही स्थान पर स्थिर १ अवल १ बना दिया तब भयभीत मैनाक उड़ चला । वायुदेव ने कृपापूर्वक उसे उड़ने में सहायता दी । इसप्रकार मैनाक ने सागर की अतल गहराइयों में छिपकर आत्मरक्षा की । वह वायुदेव के पृति

वा० रामा० बालकाण्ड सर्ग २९ इलोक 1-22, महाभारत सभाषर्व अ० ३८, हरिवंशा० भविष्य० अ० ६४ से ७२ तक । श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ५

<sup>2.</sup> वा० रामा० अरण्यकाण्ड 5-5 से 44 तक

अत्यन्त कृतज्ञ था । इसी लिये सीतान्वेषण के लिये वायुमार्ग से जाते हनुमान् को वायु का पुत्र जानकर, मैनाक सागरजल से उपर निक्ल आया और अपनी पीठ पर मुहूर्त भर विम्नाम करने के लिये हनूमान् से उसने प्रार्थना की । 10

#### १४९१ रम्भ-करम्भ

दन के पुत्र थे रम्भ एवं करम्भ, जिन्होंने शत्रुजयी पुत्र की कामना से घोर तक किया। करम्भ में जल-निमग्न हो कर तथा रम्भ ने वट-वृक्ष का अवलंबन लेकर, अग्नि के लिये। जब इन्द्र को यह सब ज्ञात हुआ तो उसने मगरमच्छ का रूप धारण कर करम्भ को खा डाला। भाई की मृत्यु से व्यथित रम्भ ने केश हाथ में लेकर शीर्षच्छेद करना चाहा तो अग्निदेव ने पृक्ट हो कर उसे रोका तथा उसे शत्रुविना शक पुत्र प्राप्त करने का वर पृदान किया।

रम्भ ने एक महिष्यी के संयोग से महिषासुर को उत्पन्न किया तथा पुत्रप्रेम के ही कारण स्वयं अपने पुत्र का पुत्र बन कर उत्पन्न हुआ । उसका नाम था रक्तबीज । जब महिषासुर ने स्वर्ग पर आकृमण करके इन्द्रादि देवों को ऐश्वर्यच्युत कर दिया तब उनकी प्रार्थना पर सारी देवशक्तियों ने समन्वित होकर महिष्णासुरमर्दिनी दुर्ग का अवता लिया । दुर्ग ने ही रक्तबीज , चण्ड-मुण्ड तथा महिष्णासुर का वध किया । 20

#### §50 र्विपुरारि भिव

प्रचीनकाल में अहुरों ने आकाश में तीन पुरों का निर्माण किया । लौहनिर्मित पुर का स्वामी विद्युन्माली , रजतनिर्मित पुर का स्वामी तारकाक्ष तथा सुवर्णनिर्मित पुर का स्वामी कमलाक्ष था । इन्द्र ने त्रिपुरविजय के अनेक प्रयत्न किये परन्तु असफल रहा । अन्तंतः उसने देवाधिदेव शिव की शरण ली । भगवान् शिव ने त्रिपुर पर आकृमण कर उसे छिन्न-भिन्न कर डाला तथा तीनों अहुरों का विनाश कर दिया । तभी से उन्हें त्रिपुरारि अथवा पुरारि कहा जाने लगा । 30

<sup>ा.</sup> वाठ रामा० सुन्दरकाण्ड, सर्ग । इलोक । १२- १४३

देवीभागवत 5-2-18 मार्कण्डेय० १ँदुर्गास्माती १

<sup>3.</sup> महाभारत द्रोणपर्व अ०-202

#### §5।§ पञ्चपाण्डव

एक बार देवगण गंगारनानार्थ गए तो उन्होंने जल दें बहते स्वर्णकमल को देखा । देवराज इन्द्र उस स्वर्णकमल का उद्भव स्थान खोजते-खोजते गंगोत्री पहुंचा तो देखा कि एक युवती बैठी रो रही है और उसका आंसू गंगाजल में गिरकर स्वर्णकमल बन रहा है । इन्द्र ने उसके दुःख का कारण पूछा तो युवती इन्द्र को साथ लेकर हिमालय के शिखर की ओर गई जहाँ एक देवपुरुष युवती के साथ क़ीड़ा कर रहा था ।

इन्द्र ने अहंकारपूर्वक उन दोनों की भत्सेना की और बताया वि वह सारा क्षेत्र उसके अधिकार में है। तब उस पुरुष ने बताया कि वह रूद्र है। उसने इन्द्र ते एक गुफा का द्वार खोलने को कहा। वैसा करने पर इन्द्र ने देशा कि उसके तयान चार और इन्द्र गुहा में बन्द हैं।

कृद्ध रुद्ध ने कहा कि "तूने अहंकारवश मेरा अपमान किया है अतः इन चारों के साथ ही तू पृथ्वी पर मानायो नि में जनम लेगा । यह रूत्री, जो कि लक्ष्मो है, यही तुम पांचों का प्राप्तव्य होगी ।"

रूद्र के उसी शाप-वश पांचों इन्द्र पञ्चपाण्डवों के रूप में तथा लक्ष्मी द्रौंपदी के रूप में अवतरित हुई । 10

### §52§ हिरण्यनाभ

देविषि नारद तथा पर्वंत परस्पर मामा-भाठने थे। दोनों ने एक-दूसरे को अपना अच्छा-बुरा रहस्य बता देने की सौगन्ध खाई थी। दोनो एक बार राजा संज्ञय के यहाँ पहुँचे। संजय की रूपवती कन्या को देखकर नारद उसके पृति आसक्त हो गये परन्तु अपना यह मनोभाव उन्होंने पर्वंत को नहीं बताया।

प्रतिक्षा भैंग करने के कारण कुद्ध पर्वत इन्हें अविवाहित रहने तथा वानरमुख हो जाने का शाप दे दिया । नारद ने भी पर्वत को स्वर्गच्युत होने का शाप दे दिया । इस शाप के अनन्तर दोनों ने विदा लेते समय राजा संजय से वर मांगने को कहा । संजय

गहाठ आदिपर्व अठ 196 शलोक 1-36, मार्कण्डेयपुराण अठ5 में यही कथानक प्रकारान्तः से दिया गया है। विशवरूप, वृत्रासुर के वध से इन्द्र का तेज धर्म में तथा बल वायु में चला गया। इसीप्रकार अहल्या का शीक्त खण्डित करने के कारण उसका सौन्दर्य भी अधिवनों में चला गया। द्वापर-युग में पुनः उन्हीं देवों के माध्यम से एक ही इन्द्र पांच रूपों में उत्पन्न हुआ।

ने इन्द्र-विजयी पुत्र की कामना की । पर्वंत ने राजा की इच्छा पूर्ण की और कहा कि पुत्र इन्द्रजयी तो होगा परन्तु अल्पायु होगा । बाद में नाद्रद का नाम लेने पर लम्बी आयु पायेगा ।

राजा तंजय को तुवर्णस्ठीवी नामक पुत्र हुआ । परन्तु उत्तका जन्मरहत्य जानते ही द्वेषी इन्द्र ने वज़ को उत्तके विनाशार्थ प्रेरित किया । वज़ ने व्याघ् रूप धारण कर बच्चे को खा डाला । राजा तंजय ने देविष नारद को शरण ली । तह देविष नारद ने इन्द्र को प्रतन्न कर बच्चे को पुनर्जीवन दिया तथा उत्तका नाम रखा – हिरण्यनाभ । नारद ने उत्ते एक सहस्त्र वर्ष की आयु दी । ।

### १५३१ भौमातुर १नरका सुर१

वराहरूपधारी विष्णु द्वारा पृथ्वो का उद्घार करते तमय विष्णु के संस्पर्श मात्र से पृथ्वी ने भौम नामक पुत्र प्राप्त किया था । भौमासुर को नरकासुर भी कहा जाता था । उसने घोर तपस्या द्वारा इन्द्रपद पाने का यत्न किया तथा देवमाता अदिति के अमृतस्त्रावी कुण्डलों को छीन लिया । तब इन्द्र,भगवान् विष्णु को शरण में गया । विष्णु ने सुदर्शन-वक् से नरकासुर का वध कर डाला । 20

अन्यान्य पुराणों में कथा का दूसरा रूप प्राप्त होता है। नरकासुर ने अनेक देवों का वध कर डाला था तथा राजाओं को मारकर उनकी सोलह हजार रूपवती कन्याओं को बन्दीगृह में डाल दिया था। इन्द्र की प्रार्थना एवं प्रेरणा से भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मार कर उन कन्याओं तथा बन्दी राजाओं का उद्घार किया। देवमाता के कुण्डल भी कृष्ण ने इन्द्र को दे दिये तथा सभी कन्याओं को, उनकी प्रीति देखकर, अपने अन्तःपुर में प्रवेश दे दिया – पणिगृहण करके। 30

### §54§ नमुचि

नमुचि आततायी तथा यज्ञविह्वंतक था । वह अत्यन्त माणावी भी था । संत्रस्त मधियों ने सहायतार्थ इन्द्र की गुहार लगाई । इन्द्र तथा नमुचि के बीच भयानक

<sup>ा.</sup> महाठ शान्ति० अ० २१, शिवपुराण पूर्वाध २=4, श्रीमद्भागवत० ।-5

<sup>2.</sup> महाभारत वनपर्व अध्याय 142

<sup>3.</sup> बृह्मपुराण अ० २०२, विष्णु० ५-२१

संघार्य छिड़ा। नमुचि ने इन्द्र को जीतने के लिये सुन्दर का मिनियों को प्रकट किया परन्तु इन्द्र ने बिना उनके रूप-जाल में फ्रेंस , उन्हें बांधकर सेना के पीछे भेज दिया। तदनन्तर वीर इन्द्र ने समुद्र के फेन से नमुचि का शीश काट डाला ।

#### §55े जल**न्ध**र

अवध्तरूपधारी त्रिव को पहचान न पाने के कारण एक बार इन्द्र ने जिवाद छड़िने पर, वंज़ से उन पृद्धार कर दिया । परन्तु त्रिव के कण्ठ से नगते हो वज़ भरम हो गया और त्रिव "नीलकण्ठ" बन गया । देवगुरू बृहस्पति की कृपा से इन्द्र ने त्रिव को पहचानकर अपने अपराध की क्षमा मांगी ।

परन्तु शिव के नेत्र से क्रोधारिन तो प्रकट ही हो चुकी थी । अतः कृपालु शिव ने वह जवाला सागर-जल में फेंक दी जिससे जलन्धर का जन्म हुआ । उसने जलन्धरी को अपनी राजधानी बनाया । जब जलन्धर को सागरमंथन की घटना ज्ञात हुई तो उसने इन्द्र से अपने पिता की रत्नराशियों को वापस मांगा । इन्द्र ने रत्नों को लौटाने का निषेध किया । फलतः इन्द्र एवं जलन्धर के बीच भयावह युद्ध छड़ गया । 20

### § 56 § गुणकेशी

इन्द्र के सारिथ मातिल की कन्या का नाम था गुणकेशी । मातिल ने उसका विवाह सुमुख से निश्चित किया लो वामन का दौहित्र तथा चिकुर नामक नाग का पुत्र था। विवाह तय हो जाने पर सुमुख के पितामह आर्यक ने मातिल को बताया कि नागद्भेषी गरूड ने चिकुर को मार डाला है और वह सुमुख को भी मासान्त तक मार डालेंग । अतः ऐसे मृत्युमुखपतित वर से विवाह करना उचित नहीं ।

असहाय मातिल कन्या को लिये हुए भगवान् विष्णु तथा इन्द्र के पास पहुँचे विष्णु को कन्या पर बड़ी दया हो आई। उन्होंने इन्द्र को निर्देश दिया कि वह गुणकेशी को अमृतपान करा दें। परन्तु इन्द्र ने ऐसा न करके उसे दीर्घजी वन का वर प्रदान किया। ''

महा० शल्यपर्व अ० ५३ तथा शान्तिपर्व अ० २२

<sup>2.</sup> शिवपुराण पूर्वार्ध 5-10-22

अपने वैरी १नाग१ का कल्याण करते देख गरुड को कोध हो आया । परन्तु विष्णु ने उनके उपर दायां हाथ रखकर उन्हें शान्त कर दिया ।

#### 8्र578 गाउध

महाराज कुषिक हैं कुशनाभ है तदैव वन में आभी रों के साथ रहते ये। वहीं उन्होंने पुत्रप्राप्ति के हेतु घोर तपश्चर्या की। एक सहस्त्र वर्ष की तपस्या के बाद इन्द्र ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्रप्राप्ति का वर दिया तथा स्वयं "गाधि" हुँ नौ शिक है के रूप में कुषिक-पुत्र बनकर अवतरित दूर। 20

### §58§ दशस्य

देवासुर-संग्राम में इन्द्र की सहायतार्थं सूर्यवंशी नरेश महाराज दशरथ अपनी राजमहिषी कैकयी के साथ गये थे। दशरथ ने परम मायावी इन्द्र-वैरी शम्बर को युद्ध में परास्त किया था। 3°

### §59§ भ**ष**भदेव

स्वायम्भुव मनु के वंश में उत्पन्न नाभि के पुत्र ये क्रब्भदेव । उनके शरीर पर भगवान् विष्णु के वज़, अंकुश तथा चक्रादि का चिन्ह था । देवराज इन्द्र की कन्या जयन्ती का विवाह मध्यभदेव से हुआ जिससे उन्हें भरत आदि सौ पुत्र प्राप्त हुए ।

देवराज इन्द्र को अपने जामाता से निरन्तर भय बना रहता था कि कहीँ वह इन्द्रपद न छीन लें। मारे ईष्या के एक बार इन्द्र ने अष्यम के राज्य में वर्षा नहीं की। अष्यमदेव ने इन्द्र की मूर्वता पर हंसते हुए, अपने योगबल से ही वर्षा करा दी। वह अजगर-वृत्ति से जीवनयापन करते थे। 40

महा० उद्योग० अ० १७, १०३, १०५ तथा १०५

<sup>2.</sup> ब्रह्मपुराण 10-24 ते 58 तक ।

<sup>3.</sup> वा० रामा० अयोध्या० तर्ग १ तथा ।०

<sup>4.</sup> श्रीमद्भागवत , पंचम स्कन्ध अ० २ से ६ तक ।

### १६०१ दाशरथि राम

राम-रावण युद्ध को देखकर किन्नरों ने कहा कि यह युद्ध समस्य नहीं है क्यों कि दश्गीव रावण तो रथासीन है जबकि राम पदाति ही हैं। यह सुनकर देवराज इन्द्र ने मातलि-सहित अपना रथ राम के लिये भेजा जिसमें इन्द्र का कवच , धनुष-दाण तथा शक्ति आदि आयुध रखेथे। इन्द्र-सारथि मातलि ने विनम्तापूर्वक राम को हथ में बैठाया। युद्ध की समाप्ति के बाद राम ने इन्द्र का रथ स्वर्ग वापस भेज दिया।

### §61§ दुवांसा

इन्द्र मिदरापान कर उन्मत हो उठे थे तथा एकान्त में हुन्दरी रम्भा के साथ कीडा कर रहे थे। तभी महर्षि दुर्वासा आ पहुँचे। इन्द्र ने उनका भरपूर आ तिथ्य किय प्रसन्न दुर्वासा ने इन्द्र को आशीर्वाद-स्वरूप एक पारिजात-पुष्प दिया। इन्द्र ने यह पुष्प सेरावत को दे दिया और ऐरावत ने उसे सूंड से मसल कर दूर फेंक दिया। यह दृश्य देख दुर्वासा की ऋगोधायिन भड़की और उन्होंने इन्द्र को श्रीहोन हो जाने का शाप दे दिया। फ्लतः अमरावतीपुरी नष्ट हो गई और लक्ष्मो सागर में चली गई। रें

### ६६२६ आत्रेय

अति के पुत्र महर्षि आत्रेय इन्द्र-सभा का रेशवर्य देखकर उद्विरन हो उठे । अपने तपोबल से उन्होंने त्वष्टा को बुलाकर वैसी ही इन्द्रपुरी का निर्माण कराया तथा स्वयं इन्द्रासन पर बैठे । परन्तु दानवों ने पृथ्वी पर इन्द्र को देखकर , उनपर आकृमण कर दिया । आत्रेय सन्त्रस्त हो उठे । अब उन्हें अपने अपराध तथा मूर्खता का बोध हुआ । उन्होंने त्वष्टा से माया समेट लेने को कहा तथा देवों से धमा-पृथिना की । 30

### १ॅ63१ कृपाचार्य

महर्षि गौतम के पुत्र ये शरद्वान् । उनकी घोर तपस्या से भयभीत हुए इन्द्र ने तपोभंग-हेतु जानपदी नामक अप्सरा को भेजा.। जानपदी का अष्भुत रूप-लावण्य देखते र्ह

वाठ रामा० युद्धकाण्ड सर्ग ।०३

<sup>2.</sup> देवीभागवत १-४०-४।, विध्युपुराण प्रथम आँग, अ० १

उ. ब्रह्मपुराण अ० 140

शरद्भान् का वीर्य स्खलित होकर तरकण्डों पर गिरा तथा दो भागों में विभक्त हो गया । उस अमोध वीर्य से ही कृपाचार्य तथा कृपी १कन्या १ का जन्म हुआ । कृपी का विवाह पृख्यात धनुर्धर द्रोणाचार्य से हुआ था । कृपी तथा द्रोण का ही पुत्र था अववत्थामा । ।

### ≬64≬ू और्व

भृगुपुत्र महर्षि उर्व ने बिना स्त्री-सहवास के ही , पुत्र की कामना से अपनी जंगा अग्नि को अर्पित कर दी जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें और्व नामक पुत्र ज़ाप्त हुआ। और्व महाविनाशकारी था। उसकी क्रोथा ग्नि में सारा संसार भरम होने नगा। तब प्रजापति ब्रह्मा के निवेदन पर उर्व ने और्व को जलमय हविषय का अक्षण करने तथा जल में रहने की आज्ञा दे दी। और्व वाडवाग्नि के रूप में समुद्र का भक्षण करने लगा।

कालान्तर में दैत्यराज हिरण्यकशिषु ने महर्षि उर्व को पृसन्न कर यह वर प्राप्त कर लिया कि "और्वांगिन तुम्हारे जीवनकाल तक तुम्हारी तथा बाद में तुम्हारे पक्षारों की रक्षा करेगी ।"

जब देवा हुर-संग्राम छिड़ा तो मय दानव ने और्वागिन की माया प्रकट की जिससे सारी देवसेना भरम होने लगी । देवराज इन्द्र ने इस माया की श्रान्ति के लिये वरूण एवं चन्द्र का आवाहन किया । वरूण ने वर्षा से तथा चन्द्रमा ने हिन से मय की और्वागिन-माया को शान्त कर दिया ।

पद्मपुराण में वर्णित एक सन्दर्भानुसार एक बार ब्रह्मा ने यहानुष्ठान दिया जिसमें पत्नी का उपस्थित रहना अनिवार्य था । परन्तु उस अवसर पर उनकी अर्था झिनी सावित्री कहीं अन्यत्र थीं । अतः उन्हें बुलाने के लिये ब्रह्मा ने इन्द्र को मेजा । परन्तु

महा० आदि० अ०-128

हरिवैंशपुराण अ० 44, 45, 46

सावित्री ने इन्द्र से कहा कि "मेरी लक्ष्मी आदि सखियाँ नहीं हैं और मैं अकेली हूँ। उनके साथ ही आऊँगी।"

इन्द्र ते यह बात जानकर बृह्मा ने यज्ञपूर्ति हेतु किसी अन्य स्त्रों को पत्नीरूप में ग्रहण करने का निश्चय किया । यह निर्देश पाकर इन्द्र मृत्युलों के में आये तथा एक ज्वालिन को उठा ले गये । बृह्मा ने उसी के साथ गान्धर्व-विवाह कर लिया तथा उसका नाम रखा – गायत्री । गायत्री के एक हाथ में मृगष्ट्रंग तथा दूसरे में कमलपुष्टप है । इनके वस्त्र रक्तवर्ण के हैं । गले में मौक्तिकमाला , शीश पर मुकुट तथा कानों में कुण्डल विद्मान हैं ।

# १६६१ मत्इ∙

मतंग का जन्म एक ब्राह्मणी के गर्भ तेरुत्रा था । परन्तु वह अपने ब्राह्मण पिता को सन्तान नहीं था । वस्तुतः कामासक्त ब्राह्मणी ने एक नापित १ टाण्डाल १ के सहवास से उसे प्राप्त किया था । ब्राह्मण-पत्नी के इस दुष्टकर्म से अनिमिद्ध था ।

बड़े होने पर, एक दिन ब़ाह्मण ने पुत्र मतंग को किसी यजमान का यज्ञ करने भेजा । मतंग गर्दभ-युक्त रथ पर बैठकर चल पड़ा । परन्तु मार्ग में जब गधा थक कर चलने में असमर्थ हो गया तो उसने नृशंसतापूर्वक उसे मार-मार कर धायल कर दिया । यह क़ूरता देख उसकी माता मार्दभी ने समझाया - "पुत्र ! शोक मत करो । क्यों कि यह चाण्डाल है, ब़ाह्मण नहीं । इसी लिये इसके हृदय में दया नहीं है ।"

गर्दभी की ममीदो बात सुनकर मतंग घर लौट आये और माता-पिता से अपने जन्म की सवाई जानकर पश्चात्ताप-ग्रस्त होकर घोर तपश्चर्या में लग गर । देवराज इन्द्र मतंग की तपस्या से भयभीत हो उठे । उन्होंने प्रकट होकर मतंग का समस्त सांसारिक सुख-वैभव प्रदान करने का प्रसाव रखा ।

परन्तु मतंग ने इन्द्र ते "ब्राह्मणत्व" मांगा । इन्द्र ने असमर्थता प्रकट की और कहा "जिनका अन्तः करण शुद्ध नहीं, जो पुण्यात्मा नहीं उन्हें ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त हो सकता ।" यह सुनकर मतंग ने शुद्ध मन ते, एक पैर पर खड़े रहकर सौ वर्ष तक घोर

तप किया । अनीतः इन्द्र ने उसकी तपस्या से प्रभावित होकर उसे ब्राह्मण-सित्रिय से भी श्रेष्ठ "छन्दोदेव" होने तथा स्त्रियों द्वारा पूजनीय बनने का वर प्रदान किया । • § 67 है उत्तहुः

उत्तंक महर्षि गौतम का भिष्य था । कालान्तर में गौतम ने अपनी पुत्री का विवाह भी उत्तंक से कर दिया । जब गुरूदिधाणा देने की ,बात आई तो गौतम ने कहा — तुम्हारी गुरूपत्नी {अहल्या | की इच्छापूर्ति ही तुम्हारो गुरूदिधाणा है ।

गुरूपत्नी ने अगेध्यानरेश सौदास की पत्नी मदयन्ती के कुण्डल मांगे जो कि पहनने वाले की इच्छानुसार परिवर्तित हो जाते थे। उत्तंक ने राजमहिष्ठी से कुण्डलों को प्राप्त तो कर लिया परन्तु जब वह मार्ग में, मृगचर्म में बंधी कुण्डलों की पोटली बिल्ववृक्ष में सटका कर, भोजन करने लगा तभी नागराज तक्षक उसे चुरा कर आग गया।

उत्तंक ने सहायंतार्थं इन्द्र का आवाहन किया । इन्द्र ने वज़ की नोक उत्तंक के वण्डकाष्ठ में आरोपित कर दिया । फ्लतः उत्तंक उसी वण्ड से पृथ्वी को विदारित कर नागलोक जा पहुंचा । इन्द्र की ही तरह अग्निदेव ने भी अध्वरूप धारण कर महातपत्वी उत्तंक की सहायता की । सारा नागलोक जब अग्नि की उष्टमा में मत्म होने लगा तब तक्षक ने कुण्डल वापस कर दिये । इसप्रकार इन्द्र की सहायता है उत्तंक गुरूदिश्णा अर्पित कर पाने में सफल हो सका। 20

### १६८१ हनूमान्

जन्म के अनन्तर ही भूष ते पीड़ित हनूमान् हालतूर्य को लाल फल्तमझकर खाने दौड़े। वह अमावस्या का दिन था। उसी दिन राहु को भी तूर्य को गृसना था। परन्तु राहु ने अपने से भी बली हनूमान् को देखकर इन्द्र से निवेदन किया। क्रूद्ध इन्द्र ने वज़ के प्रहार से हनुमान् की ठोढ़ी १ दाढ़ी १ ही तोड़ दी। अपने पुत्र की इस दुर्दशा से वायु ने जब अपनी गति ही अवलद्ध कर दी तब सारा वृह्माण्ड व्यग्न हो उठा। उत्ततः पृजापति ब्रह्मा ने अपने अमृत-स्पर्श से वायुपुत्र हनूमान् को जोवनदान दिया। समस्त

<sup>।.</sup> महाभारत अनु० अ० 27

<sup>2.</sup> महाभारत आ दि० अ० उ तथा आश्वमेधिक पर्व अ० ५२ ते ५८ तक ।

देवों ने भी आशीर्वाद दिये । देवराज इन्द्र ने स्वर्णकमस्त्र की माला देकर कहा कि आज से यह पितुः हनूमान् कहा जायेगा । !•

### १६९१ मेघनाद १इन्द्रजित्१

लंकापति रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद था जिसने रामभक्त महाबली हन्मान् को भी अपने इन्द्रजाल से बांध लिया था । रावण की दिग्वजय के अवसर पर उसने देवराज इन्द्र को भी जीत लिया था , फ्लतः उसे इन्द्रजित् कहा गया । राम-रावण युद्ध के अवसर पर उसने अदृश्य होकर रात्रि में किपिसेना पर आकृमण किया तथा राम-लक्ष्मण को भी बाणवर्षा से मूर्च्छित कर दिया था । बाद में विभीषण ने विश्वल्या नामक औष्यि के प्रयोग से उन्हें पुनः चेतन बनाया । कुबेर की आज्ञा से श्वेतपर्वत से गुह्यक-जल लाकर वानरों को दिया जिससे नेत्र धोते ही वे सभी पुनः चैतन्य हो उठे ।

इन्द्रजित् का वध कुमार लक्ष्मण ने किया ।20

### १ॅ७३१ माण्डव्य

वृत्रासुर का वध करने के अनन्तर ब्रह्महत्या ताकार रूप से इन्द्र का पीछा करने लगी । भयभीत इन्द्र महातागर १ अथवा मानतरोवर १ में कमलनाल के भीतर जा छिपा । परन्तु ब्रह्मध्त्या भी तरोवर के तट पर इन्द्र की पृतीक्षा करने लगी । तभी ब्रह्मा ने देवताओं से इन्द्र की ब्रह्महत्या को निर्दिष्ट स्थान देने तथा इन्द्र को गौतनी नदी में स्नान कर पापमुक्त होने की बात कही । देवों ने ब्रह्मा की आज्ञा का पालन किया ।

परन्तु इन्द्र के द्वराचार से कूद्र महर्षि गौतम ने कहा कि "यदि देवों ने गौतमी— रनात इन्द्र का अभिषेक किया तो वह सबको भरमसात् कर देंगे।" भयभीत देवगण महर्षि माण्डट्य की शरण में गये। माण्डट्य ने भी कहा कि जहां कहीं भी इन्द्र का अभिषेक होगा, विद्न पैदा होंगे। देवों की प्रार्थना पर महर्षि माण्डट्य ने विद्न-बाधाओं का शमन किया। तब ब्रह्मा ने कमण्डलु के जल से पापमुक्त इन्द्र का अभिषेक किया।

<sup>1.</sup> वा० रामा० उत्तरकाण्ड अ० ३५ शलीक १४-३५

<sup>2.</sup> महाभारत वनपर्व अ० २८६, २८१

पुण्या नदी के रूप में कमण्डलु का वह जल गौतमी शृंगोदावरी है ते जा मिला। इन्द्रामिषेक का वह स्थान ही कालान्तर में "इन्द्रतिणिं" के रूप में विख्यात हुआ।

### १७७ सगर

मूर्यवंशी नरेश महाराज रूगर ने जब सौंवा अवमेध दह द्वार किया नव विद्या नव विद्या नव विद्या निर्माण किया नव विद्या निर्माण किया महाराज का घोड़ा चुरावर उसे महामुन्ति किया में बांध दिया । सगर के 60 हजार पुत्र यहाश्व को खोजते-खोजते किपालाश्रम पहुंच गृष्ट तथा उन्हें चोर समझकर पीड़ित करने लगे । परन्तु किपल की समाधि दूटते ही वे सब उनकी नेत्राग्नि में जलकर राख हो गये । उनकी मुक्ति के लिये ही रूगरवंशी भगीरथ देवनदी गंगा को किपलाश्रम ले आये । 20

### §72§ प**धि**राज गरूड

अपनी माता विनता को सपत्नी कटू की दासता से मुक्त करने के लिये विनतानन्दन गरूड ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर अमृतघट छीन लिया । इन्द्र के साथ उनका भीषण युद्ध हुआ जिसमें अमृत-घट से छलकी अमृत की बूँदें पृथ्वी पर गिरीं । जहाँ-जहाँ ये बूँदें गिरीं वहीं पृति । 2वें वर्ष महाकुम्भ पर्व होता है ।

कुद्ध इन्द्र ने गरूड पर वज़ से प्रहार किया तथापि बली वैनतेय का कुछ नहीं बिगड़ा । उन्होंने महर्षि दधीचि के रम्मान को ध्यान में रखकर , इन्द्र दे बल की मखौल उड़ाते हुए , मात्र एक नन्हा सा पंखा नीचे निरा दिया । 30

अब विस्तार-भय से यह प्रसंग यहीं समाप्त किया जा रहा है । वस्तृतः ऐसा कोई पौराणिक इतिवृत्त है ही नहीं जिसमें यथाकथंचित् इन्द्र का सहकार न हो । रावण के साथ इन्द्र का संघर्ष, मेथनाद द्वारा इन्द्र की पराजय , रविभक्षी हनूमान् की हनु ्रेदादी पर इन्द्र का वज़प्रहार, अपाला पर इन्द्र की कृपा, इन्द्र द्वारा विश्वकष्प का वध आदि पौराणिक सन्दर्भ भी कुछ कम महत्त्व के नहीं । परन्तु अब इन्हें छोड़कर दृष्ठ अत्यन्त प्रमुख पौराणिक इन्द्रोपाख्यानों की समीक्षा की जा रही है ।

<sup>।.</sup> ब्रह्मपुराण अ० १६

<sup>2.</sup> श्रीमद्भागवत, पंचम स्कन्ध ।

<sup>3.</sup> महाभारत आदिपर्व।

### । इन्द्र एवं नहुष

नहुध यन्द्रवंशी समाट् आयु का पुत्र तथाययाति का पिता था । इन्द्र द्वारा त्वब्दा के पुत्र तथा अपने पुरोहित विश्वक्ष का वध कर डालने पर , जब इन्द्र ब्रह्महत्या के पाप से कलंकित हो उठा और त्वब्दा द्वारा उत्पादित कृत्या १ वृत्रासुर से आत्मत्राण पाने के लिये मानसरोवर में कमलनाल के भीतर जा छिपा तब इन्द्र के आसन को रिक्त देखकर देवों ने किसी इन्द्र-सरीखे प्रतापी मर्य-नरेश को ही इन्द्र बनाने का संकल्प किया । चन्द्रवंशी समाद नहुष देवताओं को इस पद के सर्वथा उपयुक्त प्रतीत हुए । फ्लतः देवों ने नहुष को इन्द्र-पद पर अभिष्ठिक्त कर दिया ।

परन्तु इन्द्र-पद पाते ही नहुष का विवेक नष्ट हो गया । उनकी दृष्टि परम रूपवती पतिवृता इन्द्राणी हैं शाची के मादक सौन्दर्य पर पड़ी । नहुष्य ने कामासकत होकर श्राची को यह सन्देश भेजा कि गूंकि अब वह इन्द्रपद पर अभिष्यिकत है अतः इन्द्राणी उन्हें इन्द्र के ही समान स्वीकार करे ।

नहुष के इस पापमय प्रस्ताव को सुनते ही पितवता शवी भयभीत हो उठी और देवपुरोहित महर्षि बृहस्पित की शरण में पहुँची । बृहस्पित को भी नहुष की पश्चता से द्वेष हो गया । उन्होंने शवी को मंत्रणा दी कि तुम नहुष को सप्तर्षियों की पालकी पर बैठ कर अपने मिन्दर में आने का आमंत्रण दो । इससे वह स्वयं विनष्ट हो जायेगा । शवी ने वैसा ही किया ।

कामासकत नहुष विवेकहीन तो था ही । शबी का प्रताव सुनते ही उसने बिना ऋषियों की महिमा-गरिमा को सोचे-समझे , उन्हें पालकी उठाने का आदेश विया । सप्तर्षियों ने नहुष की आज्ञा का पालन किया । वे उसे पालकों में बैठा , अनम्यास के कारण मन्द-मन्द गति से लेकर आगे बढ़े । परन्तु लम्पट नहुष शंची से मिलने की त्वरा में उन्हें फटकारता रहा बार-बार — सिर्ण-सर्प'अर्थाद् और तेज चलो ।

नहुष का यह चारित्रिक पतन महर्षि अगरत्य से सहा नहीं गया । वह अपना कोध संभात नहीं पाये और शाप दे बैठे – "मूट नराधम ! तू जो आर्जवशिक्त ऋषियों के कन्धों पर सवार होकर उन्हें "सर्प-सर्प" कह रहा है तो अब तू सर्प हो होगा !"

शापग्रस्त होते ही नहुष को अपने पाप-कर्म का बोध हुआ । वह सर्प हो कर औंधे मुंह नीचे की ओर गिरा । अनन्त कात्म तक वह अजगर बनकर यमुना-तट पर पड़ा रहा । द्वापर-युग में नन्द का पैर पकड़ने पर भगवान् कृष्ण ने उसका वध करके उसे सर्पयोनि से भुक्त किया । इसप्रकार इन्द्राणी की शीत्मरक्षा हो सकी ।

### 2. इन्द्र सर्वे अहल्या

इन्द्र १वं अहल्या की कथा के विविध रूप वेदों से लेकर पुराणों एवं अनुवर्ती काट्यों तक मिलते हैं। परन्तु उसका सर्वाधिक प्रामाणिक रूप वालमीकि-रामायण में उपलब्ध होता है।<sup>2</sup>

वाल्मी कि रामायण के बालकाण्ड में अहल्या का प्रतंग महामुनि विश्वामित्र द्वारा राम स्वं लक्ष्मण को बताया गया है। अहल्या महातपोधनी गौतम की भार्या थी। देवराज इन्द्र ने उसके अपृतिम रूप-लावण्य के वशीभूत होकर, छलपूर्वक उसके साथ रमण किया। वा० रा० के प्रामाण्यानुसार गौतम का रूप धारण करने पर भी पतिवृत्ता अहल्या ने उसको पहचान लिया तथापि देवता के साथ रतिमुख प्राप्त करने के कुतूहलवशा उसने इन्द्र का तिरस्कार नहीं किया।

इस व्यभिचार को प्रत्यक्ष देखते ही कोधा विष्ट गौतम ने इन्द्र को सहस्त्रभग हो जाने का शाप दे दिया । गौतम के शाप से इन्द्र के वृष्ण श्विण्डकोष भी तत्काल च्युत हो पड़े । अहल्या को भी उन्होंने हजारों वर्षों तक वायुमात्र का भक्षण कर राख और पत्थर में ५ड़ी रहने का शाप दिया ।

कोध शान्त होने पर गौतम ने दोनो पर अनुग्रह किया । उनके उरप्रभाव से इन्द्र के सहस्त्र भग नेत्रों के रूप में परिवर्तित हो गये । मेख का वृषण प्रत्यारो पित करने से उसकी धण्डता भी समाप्त हो गई । अहल्या के लिये उन्होंने कहा कि "त्रेतायुग में राम के दर्शनों से तू पुनः निष्कलंक एवं पापमुक्त होगी ।"

<sup>।</sup> श्रीमद्भागवत पुराण । महा० अत्रादि ० अत्र ० ७५ .

<sup>2.</sup> सिविस्तर द्रष्टियः आनन्दरामायण सारकाण्ड सर्ग 3, अध्यात्म० बालकाण्ड अ०५ नृतिंहपुराण अ० 47, स्कन्दपुराण रेवाखण्ड १अहल्यातीथे१ ब्रह्मपुराण अ० 18, पद्मपुराण हृष्टिखण्ड अ० ५६, लिङ्ग पुराण अ० २९, विष्णु० चतुर्थ अंश अ० 17, ब्रह्मवैवर्ति० श्रीकृष्णजन्मखण्ड अ० ६२, देवीभागवत ६-८ तथा महाभारत शान्तिपर्व १मोक्षयमंपर्व१ अ० ३४२

रामायण के उत्तरकाण्ड में हूं तर्ग 30 वलों के 21-35 हैं यही कथा पुनः वर्णित की गई है, तथापि परिवर्तित रूप में । अन्यान्य पुराणों में वर्णित अहल्या के उपाख्यान में भी छोटे-मोटे अनेक परिवर्तिन किये गये हैं । गौतम के शाप से अहल्या के पाषाण बनने की कल्पना जानकी हरण, जानकी परिणय तथा पृथ्वी राजविजय में मिलती है । अन्यान्य ग़ंथों में उंसके भरमशायिनी होने अथवा अन्यतामिस्त्र नरकगामिनी होने का भी प्रसंग मिलता है । आनन्द0 में अहल्या के नदी बनने का सन्दर्भ मिलता है –

नदीरूपा जनस्थाने ८ हल्या गौतमशापतः । रामेण भूमता ८ रण्ये स्वाड्. ध्रस्पशात्समुद्धता ।। — सारकाण्ड सर्ग उ-21

पद्मपुराण तथा अन्यान्य पुराणों में भी वाल्मी कि रामायण की ही कथा का समर्थन मिलता है, विशेषकर अहल्या तथा इन्द्र के शाप-सन्दर्भ में । महर्षि गौतम ने कहा -

> यत्त्वया चेहां कर्म भगार्थं छलताहतम् कृतं तत्मात्तवा के छा तहत्त्रभगमृत्तमम् ।। 32 भवत्विह तु पापिषठ लिङ्गं ते निपतिषयति ।। 33 परेणाभिगताति त्वंममेध्या पापचारिणी । अत्थिचर्मतमाविष्टा निर्माता नखवर्जिता । चिदं चैकामपि त्वां पश्यन्तु जनाः त्त्रियः ।। 37 – पद्म० सुष्टिखण्ड अ० 56

अहल्योपाख्यान का मूलरूप श्रग्वेद 7-86-7 तथा अथर्वेद 11-2-17 में उपलब्ध होता है। <sup>2</sup>• परन्तु स्वामी दयानन्द तथा अन्यान्य आर्यंसमाजी विद्वान् इन मंत्रों की अहल्यापरक व्याख्या को स्वीकार नहीं करते अपनी इतिहासविरोधी दृष्टि के कारण ।

तिहतर द्रष्टट्यः इन्द्र-अहल्या उपाख्यान । वास्तविक स्वरूप और महर्षि द्यानन्द ।
 डाँ० भिवपूजनसिंह कुशवाह १ विश्वज्यो ति अप्रैल-मई 83 ईं० अंक१

<sup>2.</sup> अरं दासो न मील्हुषे कराण्यहं देवाय भूणीय डेनागाः । अवेतयदचित देवो अर्थो गृत्सं राये कवितरो जुनाति ।। ऋग्वेद सहस्त्राक्षमतिपश्यं पुरस्ताद् रूद्रमस्यन्तं बहुधा विपश्चितम् । मोपाराम जिह्वयेयमानम् ।। अथर्वे०

### 3. इन्द्र एवं श्रीकृ**ष्टण**

इन्द्र एवं श्रीकृषण का सन्दर्भ मुख्यतः श्रीमद्भागवत १ दंशम स्कन्ध अ० २५१ हिरवंशमुराण १ विष्णुपर्व अ० १८ तथा १९१ तथा विष्णु १ पंचम अंश अ० १०१ में विष्णित हैं -

- कृष्ण दारा इन्द्रमहोत्सव का तिरस्कार तथा गोवर्धन पूजा का आयोजन ।
   इन्द्र कृष्ण-संघर्ष तथा इन्द्र का पराभव ।
- 2. सत्यभामा की प्रसन्नता के लिये कृष्ण द्वारा पारिजात का हरण । इन्द्र के साथ कृष्ण का युद्ध तथा बाद में मैत्री ।

ये दोनो प्रसंग मूलगंथों से ही उद्भृत कर संक्षेप में यहाँ प्रस्तृत किये जा रहे हैं। श्रीमद्भागवत में इन्द्र-प्रसङ्गः १इन्द्र एवं भगवान् कृष्ण १

श्रीमद्भागवत के दशम-रकन्धं 30 24 में श्रग्वैदिक काल ते चले आ रहे "इन्द्र यज्ञ" के बारे में जब श्रीकृष्ण ने तैयारी होते देखा, तब एक दिन वृन्दावन के गोपों में श्रिष्ठ नन्दबाबा ते इन्द्रयज्ञ किये जाने का कारण पूछा कि – नन्द बाबा । आखिर कौन ती ऐसी बात है जो आप लोक इन्द्र का इतना बड़ा उत्सव करते हैं १ तब वे बोले-बेटा । भगवान इन्द्र वर्षों के देधता है और ये मेध उन्हीं के अपने रूप हैं । वे तमस्त प्राणियों को तृप्त करते हैं । इसी वर्षा-जल ते नदी-नद और सागरों में जल रहता है । इसीते अन्न पैदा होता है । इसी वर्षा-जल ते पेड़-पौधे हरे-भरे रहते हैं और इन्हीं सबते मनुष्य जीवन-धापन कर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैते चतुः पुरुषार्थों को प्राप्त करता है । इसी लिए इन्द्र देवता की पूजा परम्परानुसार होती चली आ रही है । जो मनुष्य किसी

यह बात सुनकर कृषण बोले - पिता जी, पाणी अपने कर्मानुसार ही जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है और कर्मानुसार हो उसे सुख-दुःख, भय और मङ्गल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। तब फिर कोई ईश्वर किसी को अतिरिक्त क्या देगा १ क्यों कि

<sup>ा.</sup> द्रष्टटच्य : हरिवैशपुराण , विष्णुपर्वे अ० १८ तथा १९

कर्म न करने वालों पर उसका प्रभुत्व नहीं चलता । इसलिए जब हम अपने-अपने कर्मों का ही फ्ल भीग रहे हैं तो किसी इन्द्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है 9 इसप्रकार कर्म-स्वभाव और पूर्व सिन्चित संस्कार के अनुसार ही जीवन चलता है । इसी प्रकार अनेक प्रामाणिक बातें श्रीकृष्ण ने कह कर , वृन्दावन के गोपों के त्याग-तपस्या और प्रेम का वर्णन करते हुए उस गोवर्धन की पूजा करने को कहा जिसके आश्रय में गोप और गोपियाँ तथा उनकी गायें-बछड़े फ्ल-फ्ल रहे थे । इसप्रकार कृष्ण के कहने पर इन्द्र- यक्त की ही सामग्री से गोवर्धन की पूजा की गई । सार्वें ब्लड्रें को हरी-हरी हरी जिलायों गई । गोपियों ने सज-धाजकर नाच-गान किया और कृष्ण की प्रेरणा से गिरिराज मूर्तिमान हो उठे तो गोपों के समर्पण और विश्वास की सीमा ही न रही। उन्होंने बृह्मणों, बृद्ध गोपों और गायों की यथाविध पूजा की और वृज लौट आये ।

जब इन्द्र को इस बात का पता चला तब उन्हें नन्दबाबा आदि गोपों पर बड़ा कोध आया और अपनी प्रतिषठा को जर्जर दीवार की तरह गिरते देख उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अविलम्ब ही पूलयकारी संवर्तक-मेघों को बुलाया तथा सम्पूर्ण वृज को वर्षा एवं तुष्नान से बहाकर तहस-नहस करने का आदेश दिया । इन्द्र का आदेश पाते ही आज्ञाकारी संवर्तक-मेघों ने ऐसी मुसलाधार वर्षा करना प्रारम्भ किया कि व्रज की गायें, गोप और बछड़े जीवन को छोड़ने लगे। मेघों की गर्जना, बिजलियों की समक से ऐसा लगा कि प्रलय हों जायेगी । आत्मविह्वल गोपों को जब व्रज की रक्षा का उपाय नहीं सुझा तब वे सब मिलकर कृष्ण की दुहाई देने लगे और भगवान् कृष्ण , जो इन्द्र के मानमर्दन का बीज अपने हृदय में अंकुरित कर चुके थे, दयाभाव से उठे और सम्पूर्ण बल के साथ गोवर्धन-पर्वत को अपनी कनिष्ठिका पर सात दिन तक लगातार धारण कर सम्पूर्ण वुज को वैसे ही ढंक लिया जैसे छाता आदमी को ढंक लेता है। ऐसा ही जाने पर संवर्तकों का भी मानभद्गः हो गथा और वे निराध होकर इन्द्र के पास लौट गये। इन्द्र बहत चिन्तित हुए । क्यों कि अचानक उनके सम्मान में एक कमी आयी थी । इधर कुष्ण इस विपत्ति से गोपों को बवाकर बड़ों के आशीर्वाद , वयस्कों के प्रेम और अन्थों के आदर को भरपूर प्राप्त कर रहे थे। कोई उन्हें हृदय से लगा रहा था कोई उन्हें चूम रहा था। अद्भुत दूषय था ।

इस घटना के बाद नन्दबाबा ने कृषण के दिव्य कर्मों - पूतनाबध , उन्युक्त लेकर भागना , का लिया नाग का विनाश , धेनुका हुर-प्रत्में बाद का बध जैसी विभिन्न घटनाओं को बताया । तब इंद्र-लोक से इन्द्र साधाव भगनान् विष्णु की लीला समझकर, कृषण के पास आये और सूर्य के समान तेजस्वी सुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया और विभिन्न स्तोत्रों से कृषण की पूजा कर उन्हें गौ और गोकुल के स्वामी के रूप में गोविन्द नाम से अभिष्यक्त किया । सारे गन्धर्व और देवता प्रतन्न हो गये, अप्सरायें मारे खुशी से नाचने लगीं । चारों और सम्पन्नता आ गई ।

## विष्णु-पुराण में इन्द्र-प्रसङ्गः

विष्णु-पुराण अध्याय 10 पञ्चम अंशोम शरद्वर्णन के प्रसङ्घ में,जब श्री कृष्ण ने व्रजमण्डल में व्रज-वासियों को इन्द्रोत्सव मनाने की तैयारी करते देशा तब कुन् हलवश अपने बूढ़ों से पूछा। तब नन्दगोप बोले – मेघ और जल का स्वामी देवराज इन्द्र है। उसकी प्रेरणा से ही मेघगण जलरूप रस की वर्षा करते हैं। हम और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षा से अन्न को ही वर्तते हैं तथा उसीको उपयोग में लाते हुए देवताओं को मी तृष्त करते हैं। वर्षा की बढ़ी हुई धास से ही गौथें पुष्ट और तृष्ट होकर वत्सवती एवं दूध देने वाली होती हैं। जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखायी देते हैं उस पर कभी अन्न और तृष्ण का अभाव नहीं होता और न कभी वहां के लोग भूखे ही रहते दिखायी देते हैं। यह पर्जन्यदेव १६ न्द्रा पृथिवी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींचकर सम्पूर्ण पृराणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथिवी पर बरसा देते हैं। इस समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इन्द्र की, यहाँ द्वारा प्रसन्नता-पूर्वक पूजा किया करते हैं।

इसप्रकार इन्द्र की पूजा का कारण सुनकर दामोदर श्रीकृष्ण, देवराज को कोधित करने के लिए ही इसप्रकार कहने लगे।

द्रष्टट्य विष्णुपुराण 5/10/19
 मेधानां पयसां चेशो देवराजश्शतकृतः ।
 तेन सञ्चो दिता मेधा वर्षन्त्यम्ब्रमयं रसम् ।। 19

<sup>2.</sup> भौ ममेतत्पयो दुग्धं गोभिः सूर्यस्य वारिदैः गे पर्जन्यस्तर्वलोकस्योद्भवाय भुवि वर्षति ।।

हे तात ! हम न तो कृष्ण हैं और न ट्यापारी, हमारी देवता तो गिएं ही हैं, क्यों कि हम लोग वनचर हैं। आन्वी क्षिकी हूँ तर्कशास्त्रहूं त्रथी हैं कर्मनाण्डहूं दण्डनीति और वार्ता – ये चार विद्यार्थे हैं, इनमेंते केवल वार्ता के विवरण हुनो । हे म्हाभाग । वार्ता नाम की यह एक विद्या ही कृष्णि,वाणिज्य और पशुपालन इन तीन धुन्तियों की आश्रयभूता है। वार्ता के इन तीनों भेदों मेंते कृष्णि किसानों की, वाणिज्य ट्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो ट्यक्ति जिस विद्या से युक्त है उसकी वही इष्ट देवता है, वही पूजा-अर्चा के योग्य है और वही परम उपकारिणी है। जो पुरुष एक ट्यक्ति से फ्ल-लाभ करके अन्य की पूजा करता है उसका इहलोक अथवा परलोक, कहीं भी शुभ नहीं होता।

खेतों के अन्त में सीमा है, सीमा के अन्त में वन हैं और वनों के अन्त में समस्त पर्वत हैं, वे पर्वत ही हमारी परमगति हैं। हम लोग न तो किवाड़े तथा भित्ति के अन्दर रहने वाले हैं और न निष्चित गृह अथवा खेतवाले किसान ही हैं। हम लोग तो चक्थारी मुनियों की भांति समस्त जनसमुदाय में सुखी हैं।

सुना जाता है कि इस वन के पर्वतगण काम्रूक्पी ्रेडच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं वे मनोवा िन्छत रूप धारण करके अपने-अपने शिखरों पर विहार किया करते हैं। जब कभी वनवासी गण इन गिरिदेवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं तो वे सिंहा—दिस्प धारण कर उन्हें मार डालते हैं। अतः आज से इन्द्र-यज्ञ के स्थान पर गिरियज्ञ होगा।हमें इन्द्र से क्या प्योजन १ हमारी देवता तो गौर और पर्वत ही हैं। ब्राह्मण पर लोग मंत्र-यज्ञ तथा कृष्वकगण सीयज्ञ हुहल का पूजन हैं करते हैं। अतः पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गिरियज्ञ और गोयज्ञ करने चाहिए। अतस्व आप लोग विधि पूर्वक मेध्य पशुओं की बिल देकर गिविध सामग्रियों से गोवधनपर्वत की पूजा करें। आज सम्पूर्ण वृज का दूध स्कृति कर लो और उससे ब्राह्मणों तथा अन्यान्य याचकों को भोजन कराओ। इस विषय में और आधिक सोच-विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा होम और ब्राह्मण-भोजन समाप्त होने पर शरद-श्रत के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गौर गिरिराज की प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण । आप लोग यदि पृति-पूर्वक मेरो इस सम्मिति के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौओं को, गिरिराज को और मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी।

कृषण के इन वाक्यों को सुनकर सब लोगों ने इन्द्र की पूजा का त्याग कर जिरिराज गोवर्धन की पूजा किया, ब्राइमणों को भोजन कराया, सॉड़ों ने गिरिराज की परिकृमा की और अन्त में कृषण ने स्वयं को गिरिराज के रूप में पुकट किया जिसते व्रजवासियों की श्रद्धा गोवर्धन के प्रति और बढ़ गई। किन्तु अपने होने वाने सन्मान को न पाकर इन्द्र कोधान्य हो गये और तूजानी संवर्तक मेमों को बुलाकर सम्पूर्ण व्रज को जलधारा में बहा देने को कहा । मे ों ने ठीक वैसा ही किया जिससे गार्थ- गोप सब कांपने लगे और विवश होकर प्राण छोड़ने लगे और सब कृष्ण से रक्षा करो, रक्षा करों रिसा कहने लगे । तब श्रीधर ने विचारा और इन्द्र का मान मंग करने के लिए गोवर्धन पर्वत को ही उखाड़कर अपने एक हाथ में छत्र के समान धारण कर लिया। अब सारे गोप- गौर सब उसके नीचे मुख्यूर्वक आकर रहने लगे ।

इसप्रकार सात दिन तक लगातार घोर आंधी-वर्षा के पश्चात् भी ज़ज का जब कुछ नहीं बिगड़ा तब इन्द्र ने अपनी प्रतिज्ञा को व्यर्थ मानकर मेघों को बरसने हे रोक दिया और कृष्ण ने भी पर्वत को पुनः उखाड़े गये स्थान पर रख दिया ।

इतप्रकार गोवर्धन धारण और गोकुन की रक्षा हो जाने पर पाकशासन हुइन्द्र को कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा हुई । अतः शत्नुजित देवराज गजराज रेरावत पर चढ़कर गोवर्धन पर्वत पर आये और वहां तम्पूर्ण जगत के रक्षक गोपवेषधारी महाबनवान श्रीकृष्ण चन्द्र को ग्वानबानों के साथ गौरं चराते देखा कि पक्षिश्रेष्ठ गरूड़ अदूश्यभाव से उनके उपर रहकर अपने पहुरों से उनकी छाया कर रहे हैं।तब वे रेशवत से उतर पड़े और एकान्त में श्रीमधु सूदन की और प्रीतिपूर्वक दृष्टिट पैलाते हुए मुस्करा कर बोने –

हे श्री कृषणवन्द्र ! मैं जिसलिए आपके पास आया हूँ, वह हुनिये — हे
महाबाहों ! आप इसे अन्यथा न समझें । हे अखिलाधार परमेशवर ! आपने पृथिवी का
भार उतारने के लिए ही पृथिवी पर अवतार लिया है । यक्त-भद्ग, से विरोध मानकर ही
मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए महामेघों को आज्ञा दी थी , उन्होंने हो यह संहार
मंचाया था । किन्तु आपने पर्वत को उखाड़कर गौओं को बचा लिया । हे वीर!आपके
इस अद्भुत कर्म से मैं अतिप्रसन्न हूँ । हे कृष्ण!आपने जो एक हाथ पर गोवर्धन धारण किया
है इससे मैं देवताओं का प्रयोजन सिद्ध हुआ समझता है । हे कृष्ण!आपने गौओं की रक्षा की

है अतः उनके वाक्यानुसार ही मैं आपका उपेन्द्र पद पर अभिषेक करूंगा तथा अपे गौवों के स्थामी होने के नाते गोविन्द'होंगे । इसप्कार देर सारी बातें कर इन्द्र कृषण चन्द्र का आलिझ्नेन कर ऐरावत पर चढ़कर स्वर्गलोक चले आये ।

पारिजातहरणोपाख्यान § विष्णु ) पंचमांश अ0 30 §

विष्णुपुराण में पारिजात-हरण का प्रतंग तब आता है जब किसी समय भगवान् चकुपाणि पृथ्वी का उद्घार करने के लिए वराह रूप धारण किये थे। उसी समय उनके स्पर्श ते पृथ्वी को नरका पुर नामक पुत्र हुआ था जो बहुत प्रतापी था और प्राग्ज्यो तिष्णुर का स्वामी बनकर अनेक राजाओं की कन्याओं, वरूण के जल बरसाने वाले छत्र, अदिति के अमृतस्त्रावी दो कुण्डल , मन्दराचल का मणिपर्वंत नामक शिखर हरण कर,इन्द्र के वाहन भूत रेरावत पर दृष्टित गड़ाये था, जिससे परेशान होकर इन्द्र ने कृष्ण से नरका सुर के वध की प्रार्थना की जिसे उन्होंने स्वीकार कर उसका वध किया। तब पृथ्वी ने अदिति के दोनो कुण्डल भगवान को प्रदान किये और भगवान् कृष्णनेउसके अन्तःपुर से 16 हजार एक सौ कन्याओं को मुक्त कराकर, चारदांत वाले छः हजार हाथी, इक्सीत लाख कम्बोजदेशीय घोड़े द्वारकापुरी पहुंचवा दिये । इसके बाद वरूण का छत्र , अदिति का कुण्डल, मन्दराचल का भिष्ट सब अरूड़ पर रखकर सत्यभामा के साथ स्वर्गलोक को गये । वहाँ स्वर्ग के द्वार पर पहुँचकर अपना शंख बजाया , तब श्री जनार्दन का देवमाता अदिति ने विधिवत् सत्कार और अर्चना की और उन्हें सम्पूर्ण जड़-वेतन का स्वामी वताया । भगवान् भी देवमाता के द्वारा पूजा पाकर बोले - हे देवि ! तुम तो हमारी माता हो , तुम प्रतन्त होकर हमें वरदायिनी होवो । तब अदिति ने उन्हें सम्पूर्ण मर्त्यलोक में सुरासुरों पर विजयी होने का और सत्यभामा को सदा स्थिर-यौवन का आशीर्वाद दिया ।

तदनन्तर माता अदिति की आझा ते देवराज ने श्रीकृषण चन्द्र का आदरसत्कार किया । किन्तु कल्प वृक्ष के पुष्पों ते अलंकृत इन्द्राणी ने सत्यभामा को मानुष्पी
समझकर वे पुष्प नहीं दिये । तदनन्तर श्रीकृषण ने देवताओं के नन्दनवन को देखा।वहां
सुगन्ध ते पूर्ण मञ्जरी-पुञ्जधारी , नित्याह्लादकारी तामुवर्ण वाले बाल पत्तों ते सुशोपित
अमृतमंथन के तमय प्रकट हुआ, सुनहरी छाल वालापारिजात-वृक्ष था । सत्यभामा ने उते
देखते ही कृष्ण को अपनी प्रेमभरी चितवन ते देखा और अपने प्रेम को इस शर्त पर ले आकर
खड़ा कर दिया कि यदि आप मुझ ते प्रेम करते हैं तो इस पारिजात को, जो इन्द्राणी

केवल इन्द्र के बाहुबल के सद में अपना मान बैठी है, द्वारकापुरी ले चिलये । मैं इसके पूर्णों को अपनी वेणी में गूंथकर सपत्नियों में सर्वोच्च होना चाह्ती हूँ । सत्यभामा के ऐसा कहने पर कृष्ण ने सत्यभामा का समर्थन किया और उन्होंने मालियों को तलकार कर पारिजात को ले लिया । इसका समाचार जब इन्द्राणी को मिला तब उनके उकसाने पर इन्द्रनेकृष्ण के पूर्व उपकारों को भूलकर, कृष्ण पर वज़ उठा लिया। भयंकर यह हुआ और इन्द्र हार गये । तब सत्यभामा ने पारिजात को लौटा दिया और कहा कि इन्द्राणी ने मुझे मानवी समझकर कल्पवृक्ष के पुष्प नहीं दिये ये अतः उसके मानमर्दन के लिए ही मैंने ऐसा किया । इन्द्र ने भी अपनी पराजय में कोई संकोच नहीं किया और कहा कि – हे प्रभो । अप ही संसार की उत्पत्ति, पालन और विनाम के कर्ता है फिर आप से पराजित होने में कैसी लज्जा, कैसा अपमान १ इन्द्र के इस प्रकार समर्थण से कृष्ण भी अति विनम होकर बोले – हे जगत्पते, आप इन्द्र हैं और हम मरणधर्मा मनुष्य हैं । हमसे जो कुछ भी आपका अपकार हुआ है उसे धमा करें और यह पारिज़ात भी स्वर्ग का है इसे वहीं उसकी जगह पर स्थापित करें । इसप्रकार इन्द्र का प्रसंग विष्णु पुराण में आता है ।

### हरिवंश-पुराण में इन्द्रीपाख्यान

अन्य सर्वमान्य पुराणों की भांति हरिवंशपुराण में भी पृथमतः इन्द्र सम्बन्धी आख्यान का श्रीगणेश देवासुर-संग्राम के मध्य से ही प्रारम्भ होता है। जब देवगण देल्यों से युद्ध करते-करते और और्वागिन में जलते-जलते शक्तिहीन होने लगे तब वरूण ने इन्द्र को उसकी विशेषता बतायी। तत्पश्चात् देवराजइन्द्र ने देवों के सुख सर्वं शान्ति के लिस चन्द्रमा से वरूण की सहायता के लिस कहा और चन्द्रमा ने युद्ध-भूमि में जाकर हिम-वर्षा किया तथा वरूण ने अपने पाश से प्रहार कर देत्य-सेना को संग्रामस्थल से प्लावित कर दिया। परन्तु यह देख मयदानव युद्धार्थ आ गया। लेकिन उसकी पर्वतीय माया अग्नि और वायु के समक्ष चल न सकी और अन्त में इन्द्र विजयी हुर। सम्पूर्ण दिशार्थ शुद्ध हो गई। सबकी धर्म में प्रवृत्ति हो गई और पृथिवी का भार मिट गया।

जये दशक्कता धरय मयस्य च पराजये ।
 दिश्व सर्वासु शुद्धारतु प्रवृते धर्मसँस्तरे ।।

इसीप्रकार श्रीकृष्ण और इन्द्र का युद्ध -विषयक आख्यान भी विचारणीय है, जहाँ भगवान् कृष्ण अपनी प्रियतमा सत्यभामा के मान की रक्षा के लिए इन्द्रोधान पर आक्रमण करते हैं। क्यों कि उन्हें पारिजात का वह पुरुप प्राप्त करना है जिसके वृक्ष उत्प्रत्न करने का श्रेय, देवमाता अदिति की पार्थना और महर्षि काश्यप की स्वीकृति तथा श्रासमण करना अधिनदिको है। २२ - हु कुष्ण की भेर अधिनश्यक था। उतः उत्र देनोग्रान में उन्लेखे स्थापित पारिजात-वृद्ध को प्राप्त-उखाइकर गरूड पर रख लिम्, जबकि दुर्धी देवसेना आश्चर्यचिकत होकर ठगी-ठगी सी खड़ी रही और मारे भाय के पारिजात खद मूर्तिमान् हो उठा। कृष्ण ने उसे समझा-हुझाकर आश्वस्त किया तत्पश्चात् अमरावती पुरी की प्रदक्षिणा करने लगे। इसी बीच उद्यानरक्षकों ने इन्द्र को इसकी सूचना दे दी। विष देवराज युद्धोद्देश्य से ऐरावत पर चढ़कर अपने पुत्र जयन्त के साथ उनके पीछे-पीछे चल पड़े। 20 जब वह नगरी के पूर्व द्वार पर पहुँचे तब उन्होंने श्रीकृष्ण को वहाँ देखा और उनसे बोले कि हे मधुसूदन, आपने यह कार्य क्यों किया १ तब श्रीकृष्ण ने इन्द्र को एणाम करके कहा - हे सुरेन्द्र, आपकी भातृवध् का पुण्यकार्यं सम्पन्न करने के निमित्त इस पारिजात की आवश्यकता है, इसी लिए इसे ले जा रहा हूँ। तब इन्द्र ने कहा - हे पदमार ! इस पारिजात को आप सहजही नहीं ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा । फ्लतः इन्द्र, कृष्ण और जयन्त प्रधुम्न में धोर संग्राम हुआ।परन्तु इन्द्र की तैन्य-शक्ति के आगे कृष्ण अफल न हो सके। तब उन्होंने शिव की आराधना की और भगवान शंकर का आशीवाँद लेकर उनकी बताई हुई नीति से चलकर इन्द्र को पराजित किया और पारिजात लेकर द्वारका आ गये।

### पौराणिक इन्द्र के चरित्र की समीक्षा

प्रतृत अध्याय में इन्द्र-सम्बन्धी उपाख्यानों तथा इन्द्र से यथाकथं चित् जुड़े पात्रों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इस परिचय-संकलन का एक उद्देश्य तो यह है कि पौराणिक-वाइम्मय में इन्द्र-सम्बन्धी चर्चाओं का पृभृत विस्तार ज्ञात हो सके।

<sup>ा.</sup> ते तुनन्दनगोर्प्तारः पारिजातो दुमोत्तमः । द्वियतीति महेन्द्राय गत्वा नृप शर्मासरे 1।

<sup>2.</sup> अधेरावतमारूह्म निर्ययौ पानशासनः । जमन्तेन रथस्येन पृष्ठतोडनुगतः पृभुः ।।

परन्तु इसते भी महत्त्वपूर्ण प्रयोजन है इन उपाख्यानों के माध्यम से इन्द्र के बहुको टिक चरित्र की समीक्षा प्रस्तुत करना । उपर्युक्त उपाख्यानों के गहन अध्ययन से कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य सुस्पष्ट हो जाते हैं –

# पौराणिक इन्द्र एक मूर्तिमान् व्यक्तित्व है

वेदमंत्रों में जहाँ देवराज इन्द्र की पुरुषविधता के विषय में अनेक तंत्राय व्यक्त किये गये हैं वहीं पुराणों में वर्णित इन्द्र निस्तन्देह एक मूर्तिमान् देवपुरुष है। अग्वेद के इन्द्रमंत्रों में वर्णित इन्द्र भी यद्यपि नाना विध पुरुषो चित कर्म करता है तथा पि महर्षि यास्क उसके सन्दर्भ में प्रचलित मत-मतान्तरों की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि इन्द्र के चारों ही रूप मान्य हैं - १।१ पुरुषविध , १२१ अपुरुषविध अथवा पृतीकात्मक , १३१ कर्मात्मक तथा १५१ उभयविधता ।

निरुक्त के व्याख्याकार आचार्य दुर्ग के देवता को सर्वरूपसमर्थ मानते हैं। वह मूर्त, अमूर्त, एकधा, द्विधा तथा बहुधा — सब कुछ हो सकता है अपनी रेशवर्यशालिता के कारण!आचार्य यास्क का कहना है कि यदि देवताओं को कर्मात्मक—मात्र मान लिया जाय तो उनके पुरुष्ठातुल्य होने या न होने का पृथन स्वतः हल हो जाता है और संगति में भी बाधा नहीं आती क्यों कि अग्नि, जल, वायु, सूर्य, चन्द्र आदि सभी देवता अपुरुष्ठाविध ही हैं। तथापि सबके सब कर्मात्मक हैं दाहकता, शीतलता, प्राणकता, उष्टणता तथा आह्लादकता के कारण 1 इसीप्रकार इन्द्र को भी कर्मात्मक ही मान लेना चाहिए।

इन्द्र के तन्दर्भ में व्यक्त निरूक्तकार की उपर्युक्त धारणाओं से इन्द्र के निर्विवाद अस्तित्व का पक्ष तंश्रयापष्ट्र सा बन जाता है । परन्तु पुराणों में वर्णित इन्द्र के सन्दर्भ में कोई विसंगति , अनास्था अथवा शंका-सन्देह नहीं है । पुराणों में वर्णित इन्द्र वैदिक इन्द्र की तरह मात्र वर्षा एवं युद्ध का देवता ही नहीं है प्रत्युत वह सम्चे त्रैलोक्य का अधिराट है । वह देवराज होने के साथ ही साथ समस्त देवयो नियों तथा मर्त्य प्राणियों का भी प्रशासक है ।

<sup>।</sup> अपि वा पुरुषविधानामेव सर्तां कर्मात्मन एते स्युः यथा यङ्गो यजमानस्य ।

<sup>-</sup> निसक्त 7-2-3

# 2. पौराणिक इन्द्र का वैभव भ्रेष्ठ ठतर है

वैदिक इन्द्र का वैभव जहाँ उसके असुर-संहार, वृष्टिटकर्म तथा परोपकार
में सी मित है वहीं पौराणिक इन्द्र का वैभव उसके राजो स्वित रेष्ट्र वर्षों में निर्मित है।
पौराणिक इन्द्र एक देवको टिक सार्वभौम शासक है। एक प्रतापी नरेश का जितना
भी रेष्ठवर्य संभव हो सकता है वह सब इन्द्र के पास है। अमरावती उसकी राजधानी
है तो नन्दन वन उसका कृडिधान! दिव्य गजराज रेरावत उसका वाहन है जो
भवेतवर्ण तथा चतुर्दन्त है। दिव्य उच्चैःश्रवा अभव भी उसका वाहन है जो पध्युक्त है।
इन्द्र का आयुध है वज़ जो कि शतको टि अथवा सहस्त्रको टि है साथ ही साथ महर्षि
दिधीचि की अरिथयों से निर्मित एवं अमोध प्रहार वाला है। एक नरेश की ही तरह,
मादक रूप-सौन्दर्य से ओत्रपोत उर्वशी, रम्भा, तिनोतमा, धृताची – सरीबी
देवाङ्गनार उसकी सेविकार हैं। हाहा-हृह इन्द्र के सभागायक हैं और गन्धवराज
तुम्ह्र उसकी सभा का वीणावादक। देवगुरू बृहस्पति जैसा वर्दस्वी कुलपुरो हित तथा
पतिव्रता-शिरोमणि श्रवी जैसी भार्या भी इन्द्र को प्राप्त है। कुबेर, वायु, अरिन,

इसप्रकार पौराणिक इन्द्र सर्वविध दिव्य एवं मर्त्य रेशवर्यों का स्वामो है। वह अवार्यगति है। स्वर्ग, पाताल तथा पृथ्वी सब उसके अधिकार में हैं। अनेक उपाख्यानों से यह तथ्य सिद्ध हो जाता है कि इन्द्र की गति सर्वत्र है।

# 3. पौराणिक इन्द्र पृथ्वीस्थानीय अधिक है

यद्मपि वेदमंत्रों में वर्णित इन्द्र भी पार्थिव नरेशों स्वं मधियों का सहायक है। वह अयास्य, अति तथा अंगिरा की गायों को पणियों से छीन कर वापस ने आता है। मुदास तथा दिवोदास की, दाशराइ-युद्ध में सहायता करता है। कुत्स, अतिथिग्व आदि की भी सहायता करता है। फिर भी वैदिक इन्द्र कुल मिलांकर अन्तरिध का ही देवता बना रहता है।

परन्तु पौराणिक इन्द्र सर्वात्मना पृथ्वी-स्थानीय प्राणी प्रतीत होता है, मर्त्य-संस्कृति एवं समाज में समरस होने के कारण। इसका बहुत कुछ कारण तो है इन्द्र का मर्त्यलोक में भोग-सम्बन्ध स्थापित करना । एक और वह महर्षि गौतम की भार्या अहल्या के रूप-सौन्दर्य से अभिभूत होकर छलपूर्वक उसका उपभोग करता है तो दूसरी और राजरानी कुन्ती के गर्भ से अर्जुन को उत्पन्न करता है ।

अनेक पार्थिव नरेशों के साथ इन्द्र का प्रगाद सख्यभाव है । वह शिश्वा युवनाश्वपुत्र मान्धाता को अपनी तर्जनी से अमृत पिलाकर वत्सलता प्रदर्शित करता है । स्वर्गयात्रा पर आये अर्जुन के योगक्षेम के लिये इन्द्र वे सारे उपाय करता है जो एक वत्सल पिता अपने दुलारे पुत्र के भले के लिये कर सकता है । यहाँ तक कि उर्वेशी को अपलक निहारते अर्जुन को देखकर वह , अर्जुन के भोग के निमित्त उर्वशी को भी उसकी श्यूया पर भेजने में संकोच नहीं करता ।

अयोध्यानरेश खट्वांग, दशरथ तथा चन्द्रवंशी दुष्यन्त आदि इन्द्र के परम अन्तरंग मित्र हैं और यथावतर देवाहुर-संग्राम में इन्द्र की सहायता के लिये स्वर्ग तक जाया भी करते हैं। इन्द्र का परमप्रिय पेय सोमरत है जिसे सोमलताओं से बनाया जाता था। इस लता का उद्भव-स्थान भी मुज्जवान् १पर्वतिशिखर-विशेष हैं। इसी प्रकार इन्द्र का भस्म पुरोडाश भी अधियों-महर्षियों द्वारा यह के अवतर पर तैयार किया जाता था। इसप्रकार पुराणों का इन्द्र नाम-मात्र का अन्तरिक्षस्थानीय देवता है। वस्तुतः उसके प्रगाद्र का मिक, वाचिकस्यमान सिक सम्बन्ध पृथ्वीलोक से अधिक हैं। अतस्व पुराणों का इन्द्र मानव-समाज का ही एक अविच्छेद अंग प्रतीत होता है। वह मानवों के सुख-दुःख, हर्ष-विषाद तथा जध-पराजन्न में समानरूप से भागीदार है।

# 4. पौराणिक इंन्द्र में देवत्व कम, मानवत्व अधिक है

पुराणों में वर्णित इन्द्र में देवत्व उतना नहीं साकार दीखता जितना कि मानवत्व । वह मानवीय दुर्बलताओं में ओतपोत दीखता है । वह शतश्चत होने के ही कारण इन्द्रपद प्राप्त कर सका है अतः एक सामान्य मर्त्य-भूपति की ही तरह वह सदैव अपने अस्तित्व के विषय में चौकन्ना रहता है । उग्र तपस्या में रत श्रष्टि-महर्षि अथवा

अभवमेष्य यज्ञों में जुटे प्रतापी नरेश कहीं "इन्द्रपद" के अधिकारी न बन जाय'यह चिन्ता इन्द्र को अशान्त बनाए रहती है। फ्लतः वह अपने मांगांवरोधों को समाप्त करने में उचित-अनुचित का विचार नहीं करता।

'अपने पुत्र रोहित की बिल देकर महाराज हरिश्चन्द्र कहीं वरूण की कृपा से इन्द्रपद न पा जायें इस आशंकावश इन्द्र घर लौटते रोहित को क्रई वर्ष तक सञ्चरण कराता रहा । महाराज सगर के सौवें अश्वमेध यज्ञ को विध्नित करने के लिए उसने यज्ञायन को छुरा कर कपिलाश्रम में बांध दिया तथा उनके साठ हजार पुत्रों का नाशा करा दिया । प्रमित , विश्वामित्र , कण्डु की उग्र तपस्याओं को इन्द्र ने , धृताची, मेनका तथा प्रम्लोग अप्सरा के माध्यम से विनष्ट करा दिया । हुन्द तथा उपहुन्द का विनाश उसने तिलोत्तमा से करा दिया ।

पौराणिक इन्द्र में वैदिक इन्द्र जैसा दुर्ध्य पौरूष नहीं । वह बार-बार अपनी सहायता के लिये विष्णुं, शिव, भगवती दुर्गा को शरण में जाता है । उद्यंस त्रिपुरवधार्थ वह भगवान् शिव की प्रार्थना करता है तो महिष्णासुर के विनाशार्थ भगवती दुर्गा का आश्रय लेता है । तारकासुर के वधार्थ वह ब्रह्मा से उपाय पूछता है और उपा जान लेने पर शिव की समाधि तोड़ने के लिये अपने प्रिय मित्र कामदेव को भी मृत्युमुख में दक्लेत उसे तनिक भी संकोच नहीं होता है । पुरुरवा से उपकृत होते हुए भी इन्द्र, छत्त-छद्म का आश्रम लेकर अपनी प्रेयसी उर्वशी को स्वर्ग लौटा ही लाता है ।

पौराणिक इन्द्र में छल-छद्म , ईष्या-द्रिष्ठ जैसे मानवीय दुर्गुण तो हैं ही । परन्तु इनसे भी अधिक जो गर्हित दुर्गुण उसमें है वह है उसकी व्यभिवारपरायणता । अपनी भौगलम्पट्ता पर उसका निमंत्रण नहीं और अपनी कामतृष्ठा की शान्ति के लिये वह अन्तिम सीमा तक साहस करने की सामर्थ रखता है । पतिवृता अहल्या को भोगने के लिये उसने महर्षि गौतम तक का रूप धारण कर लिया ।

### 5. पौराणिक इन्द्र भूलोकीय-संस्कृति का निर्माता है

जैसा कि प्रस्तुत अध्याय में इन्द्रतीथों का यथासम्भव बृहद् विञ्चन किया गया है, उससे सिद्ध हो जाता है कि इन्द्र भूलोकीय-धर्म एवं संस्कृति का निर्माता है। सम्पूर्ण भारत में अनेक ऐसे भिवालय , गिरिभिषर , क्षेत्र , सरोवर तथा नवीतट हैं जिनका परोक्ष अथवा प्रथम-सम्बन्ध इन्द्र से रहा है । अधिकाँश उन्द्रतीर्थ गौतम के शाप अथवा विश्वरूपवधोत्पन्न बृह्महत्या से ग्रस्त कलंकित इन्द्र की तपस्यास्थलों के रूप में ख्यातिप्राप्त हैं । इस सन्दर्भ का विस्तृत विवेचन इती अध्याय में पहले किया जा चुका है ।

इन्द्रतिथों के साथ ही साथ अनेक पर्व तथा वृतोपवास भी इन्द्र अथवा इन्द्रपरिवार के साथ सम्बद्ध हैं। कोजागरवृत , रक्षाबन्धन तथा मूलशान्ति के रेते ही सन्दर्भ इन्द्र से जुड़े हैं। इसप्रकार हम देखते हैं कि अन्यान्य देवताओं १ शिव , विष्णु तथा भगवती महिषासुरमर्दिनी १ की ही भांति देवराज इन्द्र भी जनतामान्य की धार्मिक- आस्था का अवसम्बन बना रहा है।

यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि पौराणिक-वाइ, मय में वैष्णव , शाक्त तथा सौर पुराण तो अधिसंख्य हैं। परन्तु ऐन्द्रपुराण एक भी नहीं है। फिर भी पौराणिक कथासूत्रों में सर्वाधिक चर्चा इन्द्र की ही हुई है। संभवतः इसका एकमात्र कारण है उसका त्रेलोक्या धिपति होना , देवराज होना । त्रोक्वय का शास्ता होने के कारण उसे देव तथा मर्त्य — दोनों ही समार्जों के योग—धेम की चिन्ता करनी पड़ती है। सृष्टि-रक्षा अथवा पृथ्वीलोक, सुख—शान्ति के लिये विष्णु, शिव अथवा भगवती दुर्गा की पृथ्वा करना भी तो इन्द्र का ही दायित्व है। इसप्कार इन्द्र का शासकीय दायित्व ही उसके बहुवर्धित होने का मूल कारण प्रतीत होता है।

# " चतुर्थ-अध्याय"

## लौ किक संस्कृत-साहित्य में इन्द्रसन्दर्भ

पास्ता विक १ूँ नौ किक संस्कृत-साहित्य १ - 237 का व्यवाइ मय १ महाकाव्य , खण्डकाव्या वि १ - 245 नाद्यवाइ मय १ दशक्ष्पक , उपरूपक १ - 260 कथावाइ मय १ कथा एवं लोककथा १ - 278 प्रकीण उल्लेख १ स्तृति , अन्यापदेश आदि १ - 281 इन्द्रवरित का मूल्यांकन । - 287

# लौ किक संस्कृत-साहित्य में इन्द्रसन्दर्भ

लोक तथा वेद का विभाजन अत्यन्त प्राचीनकाल से ग्रहा है।

महर्षि पाणिनि ने वेद में प्रयुक्त भाषा को लोक की भाषा से युथ्य माना है। संस्कृत

के लिये वह प्रायः "भाषा"मात्र का प्रयोग करते हैं ~ "इति भाषायाम्।" इसका

अभिप्राय यही है कि लोक में प्रयुक्त वाणी को वह "भाषा" मानते हैं। यही लोक
प्रयुक्त वेदभाषाभिन्न वाणी आगे चलकर संस्कृत के नाम से प्रख्यात हुई। परवर्ती

युग में हम भाषा के दो स्पष्ट रूप पाते हैं - वेदभाषा तथा लोकभाषा लोकिकभाषा ।

7वीं सती ई0 में काट्यादर्शकार आचार्य दण्डी ने स्पष्टतः लोकपृयुक्त उसी भाषा को संस्कृत कहा – संस्कृतं नाम देवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः । परन्तु लोक-पृयुक्त यह संस्कृत भाषा संभवतः रामामणकार वाल्मी कि के युग में ही अस्तित्व में आ युकी थी । रावण के अशोकवन में बैठी सीता को देखकर हन्मान् मन ही मन सीचते हैं कि "यदि में द्विजातियों की तरह संस्कृत वाणी का प्रयोग करूंगा तो सीता मुझे र्संस्कृत-पण्डित रावण समझकर भयभीत हो उठेगी ।" इस विचार के बाद ही वह सीता से संस्कृतेतर र्पण्डत १ भाषा में वार्तालाप करते हैं -

यदि वार्चं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतास् । रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ।।

वेदों में प्रयुक्त छान्दती भाषा कब परिवर्तित हुई और कब उते "संस्कृत" कहा जाने लगा १ यह स्ट्रच्या बता पाना किठन है। निश्चय ही यह घटना किती एक वर्ष या दशक की नहीं है। यह एक लम्बी प्रक्रिया रही होगी जितमें तैकड़ों वर्ष लग गये होंगे। परन्तु आज विद्वज्ज्यत् महर्षि पाणिनि १ई० पू० 5वीं शती १ को यह श्रेय देता है कि उन्होंने अष्टाध्यायी जैता सार्वभौम न्याकरण ग्रंथ लिखकर वैदिकी भाषा की विसंगतियों एवं शिथलताओं को दूर कर, उते एक सुस्थिर रूप दिया। इस परिमार्जन अथवा संस्कार के ही कारण उते "संस्कृत" कहा गया।

महर्षि पाणिनि ते पूर्व भी रेन्द्र, चान्द्र, काशकृतस्म तथा आ पिशिलि आदि आचार्यों ने व्यांकरण-गूंथों की रचना कर डाली थी । अकटाध्यायीकार ने स्वयं भी यथावतर स्फोटायन १अवड् स्फोटायनस्य शाकल्य १लोपः प्राकल्यस्य १ तथा भागुरि के मतों का उल्लेख किया है । इतका तात्पर्य यह हुआ कि पाणिनि के पूर्ववर्ती वैयाकरणों तथा उद्भृत आचार्यों ने भी भाषा को स्थिर रूप देने में प्रयास किया होगा । परन्तु वे सारे प्रयास अकटाध्यायी की रचना के साथ ही सार्थक हो सके ।

भाषा की दृष्टि है समीक्षा करने पर समुचा वाइ. मय तीन रूपों में व्यवस्थित प्रतीत होता है -

- छान्दसी-भाषा १वेदों तथा वेदांगों में पृयुक्त१
- 2· आर्ष-संस्कृत र्पुराणों तथा रामायण-महाभारत में पुयुक्तर्
- संस्कृत-भाषा १परवर्ती साहित्य में प्रयुक्त १

रामायण तथा महाभारत आर्षकाच्य के रूप में जाने जाते हैं। पाइचात्त्य समीक्षकों ने इन्हें रेतिहासिक महाकाच्य हैं हिंग है जहा है जो अत्यन्त भामक संज्ञा है क्यों कि भारतीय परम्परा में महाभारत "इतिहास" तथा रामायण "काच्य" मात्र है हैरामायंण चादिकाच्यं स्वर्गमोक्ष्णदासक्स् - बालकाण्डहें

रामायण, महाभारत तथा प्राचीन महापुराणों में प्रयुक्त भाषा उस सान्ध्य-काल की भाषा है जब वेदों में प्रयुक्त भाषा "संस्कृत" का रूप ले रही थी । उसका संस्कार हो रहा था । परन्तु तब तक महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी अस्तित्व में नहीं आई थी । फ्लतः अष्टाध्यायी के भाषानियमों का पालन भी नहीं हो पा रहा था । यही कारण है कि रामायण-महाभारत तथा प्राचीन पुराणों में , भाषा की दृष्टिट से पदे-पदे पाणिनीय नियमों की उपेक्षा मिलती है , जिन्हें हम "आर्ष्युयोग" कह कर आदर देते हैं । धातु के तोपतर्ग होने पर कृत्वा के स्थान पर ल्यप् पृत्यय लगता है — यह पाणिनि की व्यवस्था है । जैते गम् + क्त्वा = गत्वा , तम् + गम् + ल्यप् = तंगम्य आदि । परन्तु वाल्मी कि-रामायण में "पृबोधियत्वा" जैते पृयोग भी मिलते हैं । तन्द्वय के तथान पर "तम्पवय" का भी पृयोग वाल्मी कि करते हैं । अनेक आत्मनेपद धातुओं का परस्मै-पद पृयोग भी रामायण में मिलता है ।

रुद्ध पाणिनीय संस्कृत भाषा में साहित्य-संरचना कब से प्रारंभ हुई - यह भी निश्चयपूर्वक कह पाना किठन है। संभवतः महर्षि पाणिनि स्वयमेव इस भाषा के प्रथम प्रयोक्ता रहे होंगे। आचार्य राजशेरवर र्द्धाम शती ई०१ के प्रमाणानुसार महर्षि पाणिनि वय्याकरण होने के साथ ही साथ एक ख्रेष्ठ सहृदय कि भी ये और उन्होंने जाम्बवती विजय नामक एक लिति महाकाच्य भी लिखा था। 'इस महाकाच्य का वर्षावर्णनात्मक एक ही श्लोक भाषासौन्दर्य की सिद्धि के लिये पर्याप्त है - र

मते ८ धरात्रे परिमन्दमन्दं गर्जन्ति यत् प्रावृषि कालमेघाः । अपश्यती वत्समिवेन्दुबिम्बं तच्छर्वेरी गौरिव हुङ्करोति ।।

"वर्षा में कालमेष गरज क्या रहे हैं मानो चन्द्रबिम्बरूपी बछड़े को न देख पाने के कारण धेनुसरीखी प्रार्वरी १कालीरात १ हुंकार कर रही है।"

दुर्भाग्यवर्श प बिक्टिब्ब्यीत वह महाकाच्य नष्ट हो गया । उसके कुछ प्रकीण पय ही परवर्ती गुंथों में उद्धरणक्ष्म में मिलते हैं । ठीक उसी प्रकार महाभाष्यकार पतञ्जिल हैं हैं ए ए द्वितीय शती हैं द्वारा उल्लिखित मैमरथी तथा सुमनोत्तरा जैसी गयकृतियां भी अब नहीं मिलतीं । महर्षि व्याङ्गिणीत लक्ष्मलोकात्मक संग्रह-गुंथ भी अनुपलब्ध है । यदि ये गुंथ बच रहे होते तो संभवतः वे ही लौकिक संस्कृतभाषा के प्रारम्भिक साहित्य की बाँगी प्रस्तुत करते ।

नमः पाणिनये तस्मै येन रूद्रप्रतादतः ।
 आदौ ट्याकरणं प्रोक्तं ततो जाम्बवतीजयम् ।। काट्यमीमांता ।

<sup>2.</sup> उपोठरानेण विलोलतारकं तथा गृहीतं श्राधाना निशामुखम् । यथा समस्तं तिमिरांशुकतया पुरोऽपि राजाद् गलितं न लक्षितम् ॥ — ध्वन्या । 1.13 की तृत्ति मे उद्धृत् ।

उपलब्ध साहित्य में महाकवि भास हूई० पू० तीसरी-चौथी शती है तथा किविकुलगुरू का लिदास हूई० पू० द्वितीय-पृथम शती है की कृतियां ही पाचीनतम हैं - यह तथ्य सर्वसम्यत्मा स्वीकार करने योग्य है। भास-पृणीत तेरह नाटकों में तथा का लिदास की सात कृतियों में पाणिनीय संस्कृत-भाषा का प्राञ्जल रूप प्रयुक्त हुआ है जो उत्तरोत्तर परिनिष्ठित तथा जटिल होता गया है।

भारोत्तर संस्कृत-साहित्य को काट्यशास्त्रियों ने अनेक दृष्टियों से विभाजित किया है - भाषा , विषय तथा शैली आदि की दृष्टि से । परन्तु सौकर्म की दृष्टि से सर्वाधिक सरल तथा वैज्ञानिक विभाजन पृस्तृत किया जा रहा है -

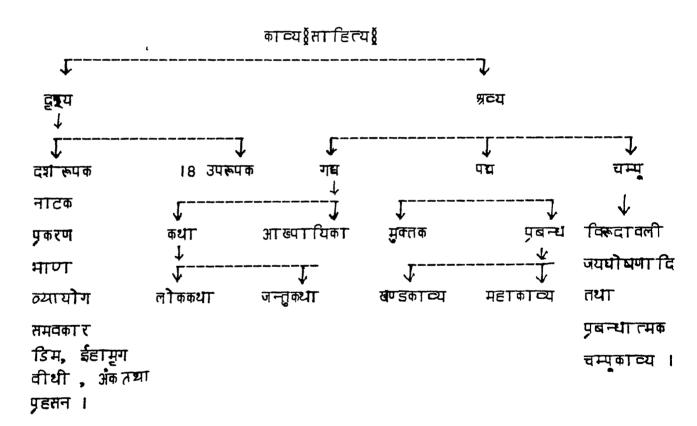

उपर्युक्त विभाजन से संस्कृत-साहित्य की पुष्किलता सर्वं विशालता का बोध स्वतः हो जाता है । महाकवि भास के युग से आज तक अविच्छिन्न गति से लिखा जा रहा संस्कृत-वाइ मय वैविध्य सर्वं विस्तार की दृष्टि से समस्त विश्ववाइ मय का अतिशायी है । इन्द्रसन्दर्भों का संग्रथन उपर्युक्त पृत्येक साहित्यविधा में हुआ है। परन्तु खबका ओष रूप से संग्रह एवं समीक्षा कर पाना दुष्कर ही नहीं, एक असंभव कार्य है। अतस्व प्रस्तुत अध्याय में मुख्यतः तीन साहित्यविधाओं – काट्य, नाटक तथा कथा + में ही वर्णित इन्द्रसन्दर्भों की समीक्षा की जा रही है।

परन्तु पृष्ठभूमि के रूप में रामायण तथा महाभारत के प्रमुख इन्द्रसन्दर्भों की एक बार पुनः परिगणना कर लेना अनुचित नं होगा । यह इसलिये भी आवश्यक है कि अधिसंख्य विद्वान् रामायण-महाभारत को भी , भाषा की दृष्टि से , लौ किक संस्कृत- साहित्य का ही अंग मानते हैं । चूंकि रामायण-महाभारत के इन्द्रोपाख्यों का परिचय पूर्व अध्याय में पृस्तुत किया जा चुका है अतस्व यहां केवल शीर्षकों के माध्यम से ही उनका संकलन किया जा रहा है ।

### रामायण के इन्द्रीपाख्यान

- देवराज इन्द्र से वानरराज वाली की उत्पति का सन्दर्भ।
- 2. इन्द्र द्वारा महाराज सगर के यज्ञावन का अपहरण-सन्दर्भ । 2.
- 4. इन्द्र द्वारा दिति के गर्भस्य शिशु का विनाश-प्रयास ।

तस्याः शरीरिववरं प्रविवेश पुरन्दरः । गर्भेञ्च सप्तधा राम चिच्छेद परमात्मवान् ।। ।८ न हन्तव्यं न हन्तव्यमित्येवं दितिरब्रवीत् । निष्टपपात ततः अन्त्रो मातुर्वेचनगौरवात् ।। 2।

- वा० रामायण तर्ग 46

- 5. राम-रावण युद्ध में इन्द्र द्वारा रथविष्टीन राम को अपना रथ प्रदान करना । 40
- 6. देवराज इन्द्रद्वारा अमृतवर्षा ते , रामरावण-युद्ध में मरे वानरों को पुनर्जीवन । 5.
- 7. मरूत् के यज्ञ में रावण से भयभीत इन्द्रादि देवों का पक्षी रूप धारण करना । 6°

<sup>1.</sup> रामायण, बालकाण्ड 17-10

<sup>2.</sup> वही , वही सर्ग 39

**<sup>3.</sup>** वही , वही सर्ग 45

<sup>4.</sup> रामायण, युद्धकाण्ड तर्ग 102

इन्द्रो मयूरः संकृतो धर्मराजस्तु वायसः ।
कृष्ट्नासो धनाध्यक्षो हंसश्च वरूणोऽभवत् ।। 5
हषात्तिवाऽऽब्रवी दिन्द्रो मयूरं नीलबर्हिणम् ।
प्रीतो ऽस्मि तव धर्मज्ञ भुजंगाद्भि न ते भयम् ।।22
इद्ग-नेत्रसहस्त्रं तु यत् त्वद्वहें भविष्यति ।
वर्षमाणे मिय मुदं प्राप्त्यसे प्रीतिलक्षणाम् ।।23
स्विमन्द्रो वरं प्रादान्मयूरस्य सुरेशवरः ।। 24
– वा० रामा० उत्तरकाण्ड, सर्गे ।8

8. रावण तथा इंन्द्र के युद्ध में मेधनाद द्वारा इन्द्र का बाँध लिया जाना तथा बहुमा की मध्यस्थता से मुक्त किया जाना । 10

स्वमिह्त्विति तं चाह वाक्यं देवः पितामहः । मुक्तक्षचेन्द्रजिता शको गताक्षच त्रिदिवं प्रुराः ।।

- वा० रामा० उत्तर० तर्ग 27

9. इन्द्र-हनूमान्-संधर्ष । इन्द्र द्वारा हनूमान् को वजुप्रहार से मूर्च्छित करना । 20 इन्द्रः करीन्द्रमारूह्य राहुं कृत्वा पुरस्सरम् । प्रायाद् यत्राभवत् सूर्यः सहानेन हनूमता ।। 28

- बाठ रामाठ उत्तरठ सर्गै 35

#### महाभारत के इन्द्रोपाख्यान

कदू १ सर्वमाता १ की प्रार्थना पर इन्द्र द्वारा जलवृष्टिट । 30 नमुचिष्टन नमस्तेऽस्तु सहस्त्राक्ष शचीपते । समिणां सूर्यतप्तानां वारिणा तवं प्लवो भव ।।

- महा० आदि० 25-8

<sup>ा.</sup> रामायण, युद्धकाण्ड, तर्ग 27

<sup>2.</sup> वही , वही , सर्ग 35

<sup>3.</sup> महाभारत आदि 9 अ० २५ बलोक ८ से २७ तक ।

```
गरूड द्वारा अमृतकुम्भ का हरण । गरूड-इन्द्र युद्ध । ।
 2.
           इन्द्रद्वारा मेनका को भेजकर महर्षि विश्वामित्र का तप खण्डित करना । 20
 3.
           इन्द्र द्वारा जनमेजय के नागयन में शरणागत तक्षक की रक्षा ।
40
           तमिन्द्रः पाह सुपीतो न तवास्तीह तक्षक ।
           भयं नागेन्द्र तस्माद्वै सर्वसत्रात्कदाचन ।।
           पुरन्दरस्तु तं यज्ञं दुष्टवोरभयमा विशव ।
           हित्वा तु तक्षकं त्रस्तः स्वमेव भवनं यमी ।। महा० आस्तीक-पर्व अ०-५६
5.
           बाह्मणवैष्यारी इन्द्र द्वारा कर्ण का कवच-कुण्डल मांगने का सन्दर्भ ।
           बदले में इन्द्र द्वारा कर्ण को शत्रुनाशक शक्ति प्रदान करना ।
           तिमन्द्रो ब्राह्मणो भूतवा मिक्षार्थी समुप्रागमत् ।
           कुण्डले प्राथय।मात कवर्वं च महाद्युतिस् ।। 27
           इच्छामि भगवद्दतां शक्तिं शत्रुनिबर्हिणीम् ।
           ददौ शक्तिं सुरपतिवीक्यं चेदमुवाचं ह ।। 29
                                     - महा० आदि० १ सम्भवपर्वे १ अ० ।।०
                                                        वनपर्व अ० ३।०
           पाण्डु द्वारा इन्द्र की तपस्या । 30
6.
           इन्द्रद्वारा खाण्डव-वन में वर्षा । 40
7.
           इन्द्रसभीपाख्यान ।50
8.
           इन्द्रकीलपर्वति पर इन्द्र एवं अर्जुन की भेंट । अर्जुन की स्वर्गयात्रा । 6°
9.
          तुरिम १कामधेनु१ इन्द्रोपाख्यान । <sup>7</sup>॰
10.
           नलोपाख्यान । नल की सत्यनिष्ठा से प्रभावित इन्द्र का नल को वरदान ।<sup>8</sup>°
11.
          च्यवन पर इन्द्र का कोप तथा च्यवन द्वारा इन्द्र का स्तम्भन । 90
12.
ा. महा० आदि १ुंआस्तीकपर्वं ३ अ० ३२,३३
   वही
                                310 71
2.
                 १ संभवपर्व १
3. वही
                                3FO 122
4. वही
                 १ंखाण्डवदाह पर्वंश अ० २२५-२३३ तक ।
            " सभापर्व अ0-7
5. वही
           वनपर्व १करातपर्व अ० 37
6. वही
```

वनपर्व १ आरण्यपर्व १ अ० १

वनपर्व अ० ५४ वनमर्व १ती पंयात्रा पर्व १४०। २५

वही

8. वही 9. वही

7.

भयात्तर्मेति स्मित्भुजः हृषिकणी लेलिहन् मुहः । ततो ८ ब्रवीद् देवराजश्च्यवनं भयपी डितः ।। २ सोमार्हावशिवनावेतावद्यपृभृति भार्गव । भविष्यतः सत्यमेतद् वचो विष्र । प्रसीद में ।।3

- महा० वनपर्व अ० । 25

- 13. औशीनरोपाख्यान १इन्द्र स्वै अग्नि द्वारा शिवि की परीक्षा हूँ 1.
- 14. इन्द्र द्वारा केशी द्वारा अपहृत देवसेना का उद्घार-पृसंग । 2º
- 15。 इन्द्र-वृत्र सं<mark>घर्ष । 3</mark>
- 16. नहुष्मोपाख्यान । कामासक्त नहुष्र का सप्तर्षियों से पालकी दुलवाना तथा अगस्त्य के शाप से सर्पयो नि की प्राप्ति । बृहस्पति के संस्तवन से पुनः इन्द्र का तेजस्वी बनना <sup>4</sup>\* –

महासुरो हतः शको नमुचिद्धारूणस्त्वया । शम्बरश्च बलश्चैव तथोभौ घोरविकृमौ ।। ।4 शतकृतो विवर्धस्व सर्वाञ्च्यून् निष्टूद्य । उत्तिष्ठ शक् सम्पश्य देवष्टिंच समागतान् ।।।5

इसपुकार इन्द्र से सम्बद्ध रामायण में कुल 9 तथा महाभारत में 16 प्रमुख उपाख्यान वर्णित हैं। इनमें से अधिकांश की समीक्षा पिछले अध्याय में की जा चुकी है। अब , आर्थकाट्यों के अनन्तर , अवान्तर लौ किक संस्कृत-वाइ मय में इन्द्रसन्दर्भों के वर्णन की समीक्षा की जा, रही है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि लौ किक संस्कृत वाइ मय मुख्यतः तीन खण्डों में विभक्त है – काट्य , नाद्य तथा कथा। सर्वपृथम काट्यवाइ मय की चर्चा की जा रही है।

<sup>।.</sup> महाभारत , वनपर्व अ० । १७७

<sup>2.</sup> महाभारत , वनपर्व अ० 223

उ. महाभारत , उद्योगपर्व अ० १ से । उतक

<sup>4.</sup> महाभारत , उद्योगपर्व अ० 16

# काट्यवाइ. मय में इन्द्रसन्दर्भ

काट्य मुख्यतः दो रूपों में उपलब्ध होता है - महाकाट्य तथा खण्डकाट्य ।
यहां इन दोनो की परिभाषाओं की ट्याख्या अभीष्ट नहीं है । हमारा लक्ष्य है
संस्कृत के प्रमुख महाकाट्यों तथा खण्डकाट्यों में उपलब्ध इन्द्रचरित की समीक्षा करना ।
इस दृष्टि से सर्वपृथम हमारी दृष्टि महाकवि का लिदास पृणीत महाकाट्यों पर पड़ती
है -

ं। रधुवंश सर्वं कुमारसम्भव में इन्द्रसन्दर्भ

#### रघुवंशस

का निदास-पृणीत रघुवंश महाकाच्य में देवराज इन्द्र के साथ महाराज दिनीप के पुत्र युवराज रघु के संघर्ष का प्रसंग निरूपित किया गया है। <sup>2</sup> निन्दनी की कृपा से दिनीप तथा सुदक्षिणा को रघु नामक पुत्र प्राप्त हुआ। रघु गाम्भीर्यमनोहर वपुष् वाला १3-32 था। उसका परिचय का निदास इन शब्दों में करते हैं -

युवा युगव्यायतबाहुरंतलः कपाटव**क्षाः** परिणद्धकन्धरः । वपुः प्रक्षादिजयद् गुरुं रघु-स्तथापि नीचैर्विनयाददृश्यत ।। रघु० 3-34

यथावतर रघुं को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया गया । महाराज दिलीप ने कुमार को यज्ञाष्ठव-रधक नियुक्त कर अपना सौवां अष्ठवमेथं प्रारंभ किया । परन्तु शत्रातृ इन्द्र ने अदृश्य रहकर यज्ञाष्ठव को युरा लिया क्यों कि वह महाराज दिलीप को "शत्कृतु" १इन्द्र बनता नहीं देखना याहता था । 3.

महाकाच्य , खण्डकाच्य-लक्षण द्रष्टव्य : साहित्यदर्षण ष्रष्ठ परि०

<sup>2.</sup> द्रष्टट्य - रघवंशम् सर्ग ३ १लीक ३५ से ७० तक ।

<sup>3.</sup> ततः परं तेन मखाय यज्वना तुरंगमुत्सूष्टमनर्गलं पुनः । धनुर्भृताम्गृत एव रक्षिणां जहार शकः किल गूदविगृहः ।। 3-39

जब कुमार ने किसी भी प्रकार अइव के अपहरणकर्ता को नहीं देखा तभी अकरमात् उनकी सहायता के लिये निन्दिनी आ गईं। उसके अंगजल हुस्वेदह को नेत्रों में लगाते ही रघु को दिव्य-दृष्टि प्राप्त हो गईं और उसने अइव चुराने वाले इन्द्र को देख लिया। सहस्त्र नेत्रों तथा हिर नामक अइवों के कारणकुमार रघु ने तत्काल जान लिया कि यह इन्द्र ही है'। "

कुमार रघु ने कहा – हे शतकतो ! आप यज्ञांश पाने वाले देवों में पृथम
कहे जाते हैं । तब फिर मेरे पिताश्री के यज्ञ में क्रिया विधात क्यों उत्पन्न कर रहे
हैं १ आप त्रिलोकनाथ हैं । आपको तो मरवद्गेषियों का स्वयं विनाश करना चाहिये ।
परन्तु आप तो धर्मवारियों के कार्य में स्वयं अन्तराय १ विघन १ बन रहे हैं । आप
कृपया महाकृतु १ अश्वमेध १ के इस अश्व को मुक्त कर दें । समर्थ लोग निन्दनीय मार्ग नहीं अपनाते । 20

रघु की प्रालभ वाणी सुनकर इन्द्र ने उत्तर देने के लिये अपना रथ लौटाया और कहा — कुमार ! तुम्हारा कहना ठीक ही है । परन्तु यशस्वी व्यक्ति को प्रतिस्पर्धियों से अपने यश की रक्षा करनी ही चाहिये । मैं भी अपने "शतकृतु" होने के पक्ष की रक्षा हेतु ऐसा कर रहा हूँ क्यों कि —

हरियंथेकः पुरुषोत्तमः स्मृतो महेश्वरस्त्र्यम्बक एव नापरः । तथा विदुर्मा मृनयः शतकृतुं द्वितीयगामी नहि शब्द एष नः ।। रघु० ३–४९

परन्तु कुमार रधु को इन्द्र के उत्तर से परितोष नहीं हुआ । उसने इन्द्र को युद्ध के लिये ललकारा । 3° दोनों के बीच तुमुल संग्राम छिड़ गया । 4° रधु ने अपने

शतैरतमक्षणामनिमेषवृत्ति भिर्हिरिं विदित्वा हरिभिष्ठच वाजिभिः ।
 अवोचदेनं गगनस्पृशा रघुः स्वरेण धीरेण निवर्तयन्निव ।। 3-43

<sup>2.</sup> रघुवंशम् सर्गे ३ श्लोक ४४-४६

<sup>3.</sup> ततः पृहत्यापभयः पुरन्दरं पुनर्बभाषे तुरगत्य रिधता । गृहाण शत्त्रं यदि सर्ग एष ते न खल्वनिर्जित्य रधुं कृती भवान् ।।5।

<sup>4.</sup> तयोरूपान्तिस्थितिसद्धितैनिकं गरूत्मदाशी विष्यभी मदर्शनः । बभूव युद्धं तुमुलं जयेषिणोरधो मुरवैरूध्वं मुख्येच पत्रिभिः ।।58

सुवर्णनिर्मित बाण से देवराज की छाती विदीर्ण कर दी । तब अमर्घण इन्द्र ने भी अमोध सायक का सन्धान किया । उस दिव्यबाण ने मानो कुत्हल्वश , अनास्वादितपूर्व मानवरक्त पीना प्रारंभ कर दिया ।

परन्तु जब कुमार रघु ने अपने मयूरपन्नी शार द्वारा इन्द्र की महाशानि ध्वजा को काट पेंका तथा उसके धनुष की डोरी भी काट दी तब इन्द्र ने कुपित होकर, पर्वतपक्षों को काट देने वाले वज़ को हाथ में उठा लिया।

इन्द्र के वज़प्रहार से रघु पृथ्वी पर गिर पड़े । सारे सैनिक रोने लगे हुकुमार को मृत जानकरहूँ परन्तु वज़ की अथा को सह कर कुमार दूसरे ही क्षण उठ खड़े हुए । सैनिक हर्षोल्लास से भर उठे । 2° कुमार का यह अमोध पराकृम देखकर इन्द्र विस्मित हो उठे । उन्होंने प्रसन्न होकर महाराज दिलीप को , बिना सौंवा यज्ञ किये ही , उसका सम्पूर्ण पल उन्हें प्रदान किया । 3°

महाराज दिलीप ने कुमार रघु के अमोध पराकृम से ही शतकृत होने का गौरव प्राप्त किया तथा कुमार रघु को राज्यासन पर अधिष्ठित कर स्वयं तपश्चर्या हेतु, पत्नीसहित वन को चले गये।

मुनिवनतरूच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये । गलितवयसा मिक्ष्वाकृणा मिदं हि कुलवृतम् ।। रघुवंशम् 3-70

त चापमुत्सृज्य विवृद्धमत्सरः पृणाशनाय पृबलस्य विद्भिषः ।
 महीध्रपक्षट्यपरोपणोः चितं स्फुरत्पृभामण्डलमस्त्रमाददे ।। ६० रघुवंशम् सर्ग-उ

रघुर्थां वक्षितिने ताडितः पपात भूमौ सह सैनिका भ्रुभिः । निमेषमात्रादवध्यमतद्व्यथां सहोत्थितः सैनिकहर्षेनिः स्वनैः ।।

तथेति कामं प्रतिशुख्रवान् रघोर्यथागतं मातलिसारथिर्ययौ ।
नृषस्य नाति प्रमनाः सदोगृहं सुदिधिणासूनुरिष न्यवर्ततः ।।

## कुमा रसंभवम्

का निदासपृणीत अष्टसर्गात्मक कुमारसंभव महाकाच्य के द्वितीय-तृतीय सर्गों में इन्द्र का सन्दर्भ निरूपित हुआ है। तारकासुर द्वारा पराजित खं श्रीहीन बनाये गये समस्त देवगण देवराज इन्द्र को आगे करके भगवान् पृजापति के पास गये। उन्होंने ब्रह्मा की भावभीनी स्तृति की। ब्रह्मा प्रकट हुए तथा उन्होंने इन्द्रादि देवों की दीनदशा देख कर पूछा –

> कि मिंदं पुतिमात्मीयां न बिमृति यथा पुरा । हिमिक्निष्टपृकाशानि ज्योतीं षीव मुखानि वः ।। पृशमादर्विषामेतदनुद्गीणंहुरायुधम् । वृत्रस्य हन्तुः कुलिशं कुण्ठितश्रोव नक्ष्यते ।।

> > - कुमार० सर्ग 2 , इलोक 19, 20

ब्रह्मा का आश्वासन पाकर इन्द्र की प्रार्थना पर देवगुरू बृहस्पति ने उन्हें तारकासुर-जिनत संकट का लोमहर्षक विवरण बताया । उन्होंने कहा – प्रभो ! आप तो सर्वज्ञ हैं । देवों की व्यथा आपसे छिपी नहीं है । आप द्वारा प्राप्त वर के कारण उदीण तारकासुर लोकों के विनाशार्थ धूमकेतु की तरह उठ खड़ा हुआ है । उसके नगर में सूर्य भी उतना ही आतप विखेरता है जितने से वापी में कमल के फूल खिल सकें । अपनी समस्त कलाओं के साथ चन्द्रमा भी उसी की सेवा करता है , बस शिव द्वारा आमूष्यण बनाई गई एक कला १ द्वितीया १ को छोड़कर । उक्त देवांगनाओं द्वारा सदय भाव से तोड़े गये पल्लवों वाले नन्दनवन के वृक्षों को तारकासुर ने उच्छिन्न कर दिया है । उसने इन्द्र के उच्वे:श्रवा अश्व को भी छीन लिया जो उसका देहबद्ध यश जैसा हो था । उक्त हिस्तीय है प्रभो ! हम लोग आपसे एक ऐसा सेनानी प्राप्त करने के लिये आये हैं जो देवराज इन्द्र की अपहृत जयश्री को पुनः लौटा सके । कि

<sup>1.</sup> कुमारसंभव 2-29

<sup>2.</sup> वही 2-31.32

<sup>3.</sup> वही 2-33,34

<sup>4.</sup> वही 2-41

<sup>5.</sup> वही 2-47

देवताओं की प्रार्थना हुनकर ब्रह्मा ने कहा कि आप लोगों की कामना पूर्ण होगी। बस कुछ समय तक प्रतिक्षा करें। मुझसे रेशवर्य प्राप्त करने वाला वह दैत्य मुझसे ही विनष्ट नहीं होगा क्यों कि स्वयं लगाए गए विष्यवृक्ष को भी अपने ही हाथों काटना उचित नहीं। समरांगण में उसका सामना नीललोहित शिव के पुत्र के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। परन्तु वह सम्मृति समाधिमरन हैं। अतः आपलोग उनका संयतमन उमा की ओर प्रेरित करने का यत्न करें जो उनकी प्राप्ति के लिए तप कर रही है। बस एक उमा अथवा मेरी जलमयी मूर्ति ही शम्भ के तेज को धारण करने में समर्थ है।

ब्रह्मा का आदेश पाते ही देवराज इन्द्र ने अपने सहायक पुष्पधन्वा हैकामहै का आवाहन किया । काम ने इन्द्र के समक्ष अपने शौर्यपराकृम की प्रशंसा की और करणीय कार्य के लिये आज्ञा मांगी ।<sup>2</sup>° इन्द्र ने काम को देवताओं के संकट का परिचय देते हुए कार्य का निर्देश किया –

तस्मै हिमाद्रेः प्रयतां तनूजां यतात्मने रोचमितुं यतस्व । यो भित्सु तद्वीर्यनिषेकभूमिः तैव क्षेमेत्यात्मभुवोप दिष्टम् ।। कुमार० ३-18

इसप्रकार देवराज इन्द्र का निर्देश प्राप्त कर कामदेव भगवान् शिव की समाधि भंग करने तथा उनका मन पर्वतराजपुत्री उमा की ओर उन्मुख करने के लिये गया । यद्यपि इसी प्रयास में उसका विनाश भी हो गया , परन्तु देवताओं का कार्य सम्पन्न हो गया – उमाशिव विवाह के कारण ।

यद्यपि अधिकाँश विद्वान् आचार्य मिल्लिनाथ की टीका के प्रामाण्यवश् कुमारसम्भव को 8 सर्ग की ही कृति मानते हैं । इस मान्यता के अनुसार यह महाकाट्य शिवपार्वती-विवाह तथा उनके भोगवर्णन के ही साथ समाप्त हो जाता है । परन्तु

<sup>1.</sup> कुमारसंभव 2-58 से 61 तक

<sup>2.</sup> वही 3-3 ते 10 तक

कुमारसंभव के 16 सर्ग भी सम्पृति उपलब्ध हैं। नवें सर्ग में अगिन, गंगा तथा कृत्तिकाओं द्वारा शिव के अमोध वीर्य को धारण करने तथा षडानन की उत्पृत्ति का वर्णन है। 11वें सर्ग में इन्द्रादि देवों द्वारा, षडानन को सेनापित पद पर नियुक्त करने के लिये, शंकर से प्रार्थना की गई है तथा शेष सर्गों में षडानन तथा तारक के भयावह युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। तारक-विनाश के बाद देवराज इन्द्र पुनः रेशवर्य प्राप्त करता है –

इति विषयमशारारेः सूनुना जिष्णुना ६ जौ त्रिभुवनवरशाल्ये प्रोद्धृते दानवेन्द्रे । बलरिपुरथ नाकस्याधिपत्यं प्रपद्य व्यजयत् सुरचुडाररत्नधूष्टाग्रपादाः ।। कुमार० ।७–५५

## किरातार्जुनीयम्

म्रे

महाकिव भारिव १६३५ ई०१ ने 18 तर्गों, मुक्त किरातार्जुनीय महाकाच्य तंभवतः महाभारत के आधार पर लिखा । इतमें किरातवेषधारी पिव के ताथ अर्जुन के तुमुल युद्ध का तथा पिव ते पाशुपतास्त्र प्राप्त करने का काव्यमय चित्रण है । इती अवतर पर अर्जुन देवराज इन्द्र के आगृह पर स्वर्ग की भी यात्रा करते हैं तथा विविध देवों ते विव्यास्त्रों की प्राप्ति करते हैं ।

द्वैतवन में निवास करते हुए पाण्डवों के पास महर्षि वेदच्यास आते हैं और भावी कौरव-पाण्डव युद्ध की संभावना अटल बताते हुए अर्जुन को इन्द्रकील शिखर पर तप करके पाशुपतास्त्र प्राप्त करने की मंत्रणा देते हैं। अर्जुन द्रौपदी<sup>2</sup> तथा भाइयों से विदा लेकर बल पड़ते हैं हिमालय की और।

म. प्रियेषु यैः पार्थः विनोपपते विस्निन्त्यमानैः क्लममेति चेतः । तव प्रयातस्य जयाय तेषां क्रियादधानां मधवा विद्यातम् ।। किरात० ३-52

<sup>2.</sup> तदाशु कुर्वन्वचनं महर्षेमैनोरथान्नः सफ्लीकुरूष्व । प्रत्मागतं त्वाऽस्मि कृताथीमव स्तनोपपीडं परिरब्धुकामा ।। किरात० ३-54

शहद सतु का मनोरम समय था । अर्जुन नानाप्रकार के प्राकृतिक दूष्यों तथा गांव-गिरांव के दूष्यों को देखते , पित्र हिमालय तक पहुँच जाते हैं । 2º हिमालय तथा कैलाशा-शिखर को देखते हुए वीर अर्जुन अन्ततः इन्द्रकील-शिखर तक भी पहुँच जाते हैं तथा तपस्या में लीन हो जाते हैं । 3º उनकी उग्र तपस्या से सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं । 4º इन्द्रकील-शिखर पर रहने वाले सेवकगण अपने स्वामी इन्द्र को यह विस्मापक समाचार सुनाते हैं -

हे देव ! पवित्र वल्कल से भारीर को आच्छादित कर , सूर्यादि तेजस्वियोँ में से अन्यतम कोई एक निष्पाप पुरुष आपके इन्द्रकील-शिखर पर संसार को उत्तप्त करता तपस्या कर रहा है । 50

देवराज इन्द्र इस समाचार को सुनकर, पुत्र के अभ्युदय से गद्गद हो उठते हैं। परन्तु अपनी प्रसन्ता को छिपाकर लोकापवाद तथा पुत्रमोह के दोष से मुक्त होने के लिये अप्सराओं को मेजते हैं अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिये। <sup>7</sup> परन्तु अप्सराओं की एक न चली और वे खिन्न तथा उदास होकर अमरावती लौट आई। 90

- विनम्ना लिप्रवीदशा लिनी रपेतपड् काः ससरोरूहा स्मतः ।
   ननन्द पश्यन्नुपसीम स स्थलीरूपायनीभृतशारद्गुणिष्ठमः ।। किरात० 4-2
- 2. इति कथयति तत्र नातिद्रादथ दह्शे पिहितोष्णरिशमिबिम्बः । विगलितजलभारशुक्लभातां निचय इवाम्बुमुचां नगाधिराजः ।। किरात० 4-37
- 3. प्रणिधाय तत्र विधिनाथ धियं दधतः पुरातनमुनेर्मुनितास् । श्रममादधावसुकरं न तपः किमिवावसादकरमात्मवतास् ।। किरात० ६-।१
- 4. पतितैरपेतजलदान्नभसः पृष्वैतरपां शमयता च रजः । स दयानुनेव परिगादकृशः परिचर्षमानुजगृहे तपसा ।। किरात० ६-27
- 5. शुचिवल्कवीतंतनुरन्यतमे हितमिर च्छिदा मिव गिरौ भवतः । महते जयाम महावन्ननद्यः पुरूषहतपस्यति तपञ्जगतनिम् ।। किराता ० ६-३।
- 6. अधिगम्य गुह्यकगणा दिति तन्मनसः प्रियं प्रियसुतस्य तपः । निजुगोप हर्षमुदितं मधवा नयवर्त्मगाः प्रभवतां हि धियः ।। किरात० ६-३८
- 7. द्रष्टट्य किरातार्जुनीयम् ६-47
- 8. द्रष्टट्य किरातार्जुनीयम् 10-58
- 9. द्रष्टट्य-किरातार्जुनीयम् 10-63

किरातार्जुनीयम् के । वें तर्ग में स्वयं देवराज इन्द्र के, अर्जुन के पात आने का विस्तृत वर्णन है । चार श्लोकों में भारवि देवराज इन्द्र के व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं ।

जटानां कीर्णया केशैः संहत्या परितः सितैः । पृक्तयेन्द्धकरेरह्नः पर्यन्त इव सन्ध्यमा ।।उ विश्रादभूयुगच्छन्नवितापाङ्गलोचनः । पृालेयावतितिम्लानपलाशाङ्ज इव हदः ।। ५ आसक्तभरनीकाशैरौः परिकृशैरिप । आद्यनः सद्गृहिण्येव प्रायो यष्ट्यावलम्बितः ।।ऽ गृदोऽपि वपुषा राजन् थाम्ना लोकाभिभाविना । अश्वमानिव तन्वभूपटलच्छन्नविगृहः ।। ६ किराह ० स्र्री ।।

इस वर्णन से प्रतीत होता है कि अर्जुन के समक्ष इन्द्र एक वृद्ध मुनि के रूप में पुकट हुए । उनके केश चन्द्रकिरणों के समान धवल ये तथा अंग भी दुर्बल ये । वह यष्टिट १लाठी १ के सहारे चल रहे ये ।

यद्यपि अर्जुन ने इन्द्र को पहचाना नहीं तथापि वह उन्हें देखते ही रनेह से परिप्लुत हो उठे क्यों कि बन्धुता के कारण मन में बलाव् हषोंद्रिक हो जाता है। कि इन्द्र सर्वज्ञ हैं, फिर भी अर्जुन के मुनिविरोधी वीरवेष को देखकर पूछ बैठते हैं — "तुम तो मुक्ति के अभिलाषी हो। फिर तो तुम्हें किसी के प्रति द्रोहबुद्धि नहीं रखनी चाहिये। यह तृणीर और धनुष तुम्हारी शमवृत्ति का समर्थन नहीं करता है। "

चितवानित कल्याणी यत्त्वां मितिरूपित्थता । विरुद्धः केवलं वेषः सन्देहयति मे मनः ।।।4 युयुत्सुनेव कवयं किमामुक्तमिदं त्वया १ तपित्वनो हि वसते केवला जिनवलकले ।। ।5

- किरात० सर्गे।।

अभितस्तं पृथासूनुः स्नेहेन परितस्तरे ।
 अविज्ञानेऽपि बन्धौ हि बलात्पृहलादते मनः ।। किरात् ।।-8

देवराज इन्द्र कहते हैं - मुझे तो निषय हो रहा है कि तुम शत्रु पर विजयपारित की अभिलाषा रखेते हो । क्यों कि कहां तो क्रोधसूयक शस्त्र और कहां क्षमाशील तपस्वी १

> जयमत्रभवान्नूनमरातिष्विभिलाषुकः । क्रोधलक्ष्म क्षमावन्तः क्वायुधं कव तपोधनाः १९ – किरात्त० ।।–।८

इन्द्र अर्जुन को युद्ध विषयक उद्योग से विरत करने का भूरिशः प्रयास करते हैं और कहते हैं कि यदि तुम्हें जीतने की इच्छा ही है तो अजय इन्द्रियों को जीतो । उन पर विजय प्राप्त कर तुम सारे संसार पर जय प्राप्त कर लोगे ।

परन्तु वीरपार्थ धैर्यच्युत नहीं होते । अपनी सारगर्भित विलब्दवाणी से इन्द्र के समस्त प्रानों का उत्तर वह एक ही श्लोक हैवाक्यहें में प्रस्तुत कर देते हैं , और कहते हैं कि वह धित्रिय हैं , दायादों से निर्वासित हैं तथा अपने बड़े भाई के वश्वतीं हैं । महर्षि वेदव्यास की सम्मति है ही वह इन्द्र को कृपा पाने के लिये तप कर रहे हैं —

> धतियस्तनयः पाण्डोरहं पार्थो धनञ्जयः । स्थितः प्रास्तस्य दायादेभार्तुजर्थेष्ठस्य शासने ।। ५५ कृष्णद्वैपायनादेशाद् विभर्मि वृतमीदृशम् । भूशमाराधने यत्तः स्वाराध्यस्य मरूत्वतः ।। ५६ – किरात् तर्ग ।।

वीर पार्थ अपना हृदय देवराज के समक्ष खोलकर रख देते हैं । यूतकृद्धि में वैरियों द्वारा को गई छल-वञ्चना , द्रौपदी का वस्त्रापहरण तथा अपनी घोर अवमानना वह सारी आत्म्व्यथा इन्द्र को मिवेदित करते हुए अन्ततः अपना निश्चय बताते हैं कि या तो मैं यहीं इन्द्रनील शिखर पर प्राण दे दूंगा अथवा सहस्त्रनेत्र मधवा की आराधना करके अपना कलंक धो डालूंगा ।

<sup>1.</sup> द्रष्टव्यः किरात् । 1-31-32

<sup>2.</sup> द्रष्टिच्यः किरात् । । – 47 से 75 तक न सुर्वं प्राथ्ये नार्थमुदन्वद्वी चिवंबलम् । ना नित्मताश्वीतस्त्रस्यन् विविवतं ब्रह्मणः पदम् । । ६६ प्रमारकंष्णमार्थं किमिन्द्यं छद्मना कृतम् । । ६७

विचिद्धन्नाभविलायं वा विलीये नगमूद्धीन । आराध्य वा सहस्त्राधमयशः शल्यमुद्धरे ।। किरात० ।।-79

अर्जुन का यह वचन हुनते ही वात्सल्यद्रवित इन्द्र अपने दिव्यरूप में प्रकट हो जाते हैं तथा पुत्र का प्रगाद आलिगंन कर , रेश्वर्यप्राप्ति के लिये जगदुत्प तिकारणभूत देवा धिदेव शिव की आराधना करने का निर्देश देते हैं और अर्जुन को सान्तवना देते हुए कहते हैं कि पिनाकी के प्रसन्न हो जाने पर मैंतुम्हें लोकपालों की आयुधीय शक्तियों के साथ अजेय तथा अपृतिम बना दूंगा । ! —

प्रीते पिना किनि मया सह लोकपालै-लो कित्रयेऽपि विहिताप्रतिवार्यवीर्यः ।
लक्ष्मी समुत्सुकप्रितासि भृषां परेषा-मुच्चार्य वायमिति तेन तिरोबभूवे ।। किरात् ।।-8।

# विश्वापालवधेस् में इन्द्रसन्दर्भ

महाकित माध-प्रणीत विश्वापालवध महाकाच्य में प्रथम तर्ग में ही रावणदिरिवजय के वर्णन-सन्दर्भ में अवान्तर रूप से इन्द्र तथा रावण के संघर्ष का वर्णन हम पाते हैं। देविषि नारद देवराज इन्द्र का सन्देश लेकर द्वारकापुरी आते हैं श्रीकृष्ण के पास, मह बताने कि त्रेतायुगीन देविरी रावण ही इस समय विश्वापाल के रूप में अवतिरत हुआ है। 20 देविषि नारद कृष्ण को पूर्व जन्मों का स्मरण करते हुए बताते हैं कि सनकादि ऋषियों के शापवश विष्णु के पार्षदों - जय एवं विजय को तीन जन्मों तक राक्षस बनने का शाप प्राप्त हुआ था। इस शाप के कारण ही दोनो भाई प्रथम जन्म में हिरण्यकिशिषु तथा

देवराज इन्द्र के इस वचन की पूर्ति महाकाट्य के अन्त में देखने को मिलती है ।
 अथ श्वाधरमौलेरप्यनुद्धामवाप्य त्रिदशमतिपुरोगाः पूर्णकामाय तस्मै ।
 अवितथफ्लमाशीर्वादमारोपयन्तो विजयि विविधमस्त्रं लोकपाला वितेरूः ।।

<sup>-</sup> किराता 0 18-46

<sup>2.</sup> विद्यागलवध्य ।-४। 🖇 तदिन्द्रतन्दिष्टमुपेन्द्र....भवता निशस्यताम् 🥻

हिरण्याक्ष के रूप में उत्पन्न हुए जिन्हें भगवान् विष्णु ने नृतिंह तथा वराह रूप में अवतरित होकर मारा। 10

द्वितीय जन्म में जय-विजय रावण तथा कुम्भकर्ण के रूप में पैदा हुए। देवर्षि नारद रावण के अत्याचारों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि उसने देवराज इन्द्र के साथ विरोध कर बार-बार अमरावती पर आकृमण किया, नन्दन वन को उजाइ डाला, इन्द्र के सारे रत्नों को छीन लिया तथा सारे देवलोक में खलबली मचा दी। ?

रावण द्वारा खंदेड़े गये इन्द्र ने रणभूमि में न तो रेरावत के विलासंयुक्त मन्दगति की और नहीं उच्चैः श्रवा की विविध क्रीडाभरी चाल की प्रशंसा की । बल्कि उसने अपने वाहनों की मात्र इसलिये प्रशंसा की कि वे उसे रावण से बचा पाने में सफल हुए अपने तीव वेग से । 30

जैसे सहसरिम सूर्य को देख पाने में अक्षम उन्नूक पक्षी दिन में अधियारी गुफा में पड़ा समय काटता है उसी प्रकार रावण से भयभीत इन्द्र ने भी छिप-छिप कर अपना समय विताया । 40

कामज्वर से सन्तप्त उस रावण का शरीर देवराज इन्द्र की बन्दिनी देवांगनाओं की अत्यन्त उष्ण निःश्वास भरी वायु से जितना शीतल होता था उतना चन्दन-मिश्रित जलकणों से युक्त ताडपत्र से की जाती हुई हवा से भी नहीं । 50

शिशुपालवध्य ।-42 १अभूदभूमिः पृतिपक्ष ... कशिपुं प्रचक्षते १
 वही " ।-47 १तटाच्छ्टा भिन्न .... पृतिचस्करे नरवैः १

<sup>2.</sup> षुरीमवस्कन्द तुनी हि नन्दनं मुष्णण रत्ना नि हरामराङ्गानाः । विगृह्य चक्ने नमुचिद्धिषा बली य इत्थमस्वास्थ्यमहर्दिवं दिवः ।। प्रिष्णु०।-5।

<sup>3.</sup> सलीलयातानि नभर्तुरभूमोर्न चित्रमुच्चैः श्रवसः पदक्रमम् । अनुद्भुतः संयति येन केवलं बलस्य शत्रुः प्रवसंस शीम्नताम् ।। त्रिश्चा ।-52

<sup>4.</sup> आक्नुवन् सोद्धमधीरलोचनः सहसरममेरिव यस्य दर्शनम् ।
पृतिष्ठय हेमाद्भिगुहान्तरं निनाय बिम्मदिद्वसानि कौ भिकः ।। भिष्नु०।-53

<sup>5.</sup> अभीक्षणमुद्देणेरपि तह्यं सोष्मणः सुरेन्द्रबन्दीशवसिता निलेर्यथा । सवन्दनाम्भः कणकोमलैस्त्या वपुर्जलाद्रापवनैन निर्ववौ ।। शिशु० ।-65

रावण ने इन्द्र के साथ ही साथ कुबेर, यम, अरिन, वरूण तथा गणेशा करें भी समर में पराजित कर दिया । उसने दशरथनन्दन राम को अमानवीय दिट्यगुणों से युक्त तथा अपना भावी निहन्ता जाते हुए भी उनसे वैर ठाना तथा उसकी प्रिया जानकी का अपहरण किया तथा अन्ततः उन्हीं के हाथों मारा गया ।

इसप्रकार रावणत्या इन्द्र के संघर्ष का अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन ही विश्वापालवध में प्राप्त होता है। पुराणों में जहां रावण के पुत्र मेधनाद द्वारा इन्द्र को बांध लेने तथा प्रजापति बहुमा के समझाने-बुझाने पर मुक्त कर देने का प्रसंग वर्णित है, महाकवि माध केवल इन्द्र की दुर्दशा, रणभूमि से पलायन तथा रावण से भयभीत होकर लुकिछिप कर समय काटने का काट्यमय वर्णन प्रस्तृत करते हैं।

## नैष्यधीयवरितम् में इन्द्रसन्दर्भ

काट्यकुब्ज-नरेश जयचन्द्र § 12वीं शती ई0 है के राजकिव महापण्डित श्रीहर्ष द्वारा पुराण्प्रसिद्ध नलोपाख्यान पर आधारित महाकाट्य नैष्यियिचरितम् लिखा गया है जिसका "पञ्चनली-प्रसंग"पण्डितवर्ग में सदैव से चर्चा का विषय बना रहा है । ' पौराणिक प्रसंगानुसार जब अपने भाई पुष्कर से दूतकीड़ा में हारकर राज्यकृष्ट महाराज नल वन में चले गये तब दमयन्ती की व्यायाओं को न सह पाने के कारण वह उसे सोती छोड़कर चले गये । उन्होंने अयोध्यानरेश ब्रतुपर्ण के यहां सारथ्यकर्म स्वीकार कर लिया । दमयन्ती यथाकथं दिचव पुनः अपने पिता के घर पहुंची ।

महाराज भीम ने नल का पता लगाने के ही उद्देश्य से दमयन्ती का पुनः स्वयंवर आयो जित किया । इन्द्रादि चार देवताओं श्रें इन्द्र, अग्नि, यम तथा वरूप है ने बारी-बारी से नल को अपना दूत बनाकर दमयन्ती के पास अपना प्राथप्रताव मेजा । नल ने यह जानते हुए भी कि दमयन्ती केवल उसी से प्रेम करती है और यह स्वयंवर भी उन्हीं की पुनः प्राप्ति मात्र के लिये आयो जित है, बड़ी ईमानदारी से इन्द्रादि का सन्देश दमयन्ती तक पहुंचाया ।

सिवस्तर द्रष्टट्यः नैष्धीयचरितम् सर्ग-13, वलोक- । से ८ तक ।

स्वयंवर-मण्डप में चारों ही देवगण नल का रूप धारण करके बैठें, क्यों कि उन सब को विश्वास था कि दमयन्ती मात्र नल का ही वरण करेगी । दमयन्ती नल सहित चार अन्य नलों को एक साथ देख कर पहले तो विस्मित हो उठी । यरन्तु अपनी सत्यनिष्ठा एवं पतिवृत के प्रभाव से उसने वास्तविक नल को पहचान लिया तथा इन्द्रादि देवताओं की अर्चना-प्रार्थना कर उनसे आशीर्वाद मांगा । दमयन्ती के पातिवृत से प्रभावित इन्द्रादि देवगण प्रत्यक्ष प्रकट हो गये तथा उन सबने पुनः नल को उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा रेशवर्य तथा साम्राज्य वापस करवाया । नल तथा दमयन्ती पुनः सुखी हो गये ।

नैषधीयचरित में उपलब्ध "पञ्चनली" प्रसंग श्लेषालंकार का अद्भृत निदर्शन है । इसमें इन्द्र , अग्न , यम तथा वरूण के परिचय में देवी सरस्वती द्वारा जितने शलोक प्रस्तंत किये गये हैं – सब के सब द्वयार्थक हैं । उनका एक अर्थ तो इन्द्रादि देवों पर तथा दूसरा महाराज नल पर चरितार्थ होता है । दमयन्ती प्रारंभ में तो भानत अवश्य होती है वाणी तथा रूप की एकता के कारण,परन्तु बाद में वह वास्तविक नल को पहचान लेने में सफल हो जाती है ।

#### बुद्धचरित

अवधोष-पृणीत बुद्धचरित महाकाच्य । विं तर्ग में गौतमबुद्ध की तपश्चर्या के वृत्तंग में काम की भरपूर चिन्दा की गई है। कामानिन्दा के इती वृत्तंग में कुछ पारा कि पुराकथार भी ताकितिक रूप से वर्णित की गई हैं। इनमें मान्धाता, नहुष, पुरुरवा, वृत्रासुर तथा बलि का सन्दर्भ पृमुख है। ये समस्त पात्र देवराज इन्द्र के साथ यथाकथ निचत्

देवी सरस्वती ने नलरूपधारी इन्द्र का परिचय इसप्रकार दिया कि वर्णन तो देवराज इन्द्र का प्रस्तृत हुआ परन्तु नल का रूप धारण करने की उसकी माया प्रकाशित नहीं हो पाई । उसे यथा सन्व शाबीपतिरम्यधायि

प्राकाशि तस्य न च नैषधकायमाया ।। नैषध0 13-2

<sup>2.</sup> आकर्ष तुल्यमिष्ठलां सुदती लगन्तीमाखण्डेलेऽपि च नलेऽपि च वावमेतास् ।
हपं समानसुभयत्र विगाहमाना श्रोत्रान्न निर्णयमवापदसौ न नेत्रात् ।। नैषधः ।३-७
शक्तः किमेष निष्धाधिपतिः सतेति दोलायमानमनसे परिभाव्य मैमीस् ।
निर्दिश्य तत्र प्रदनस्य संखायमस्यां भूयोऽसुजद्भगवती ववसां सुजं सा ।। नैष्धः ।३-८

सम्बद्ध हैं। अववधीष ने कहा है कि देवराज इन्द्र द्वारा अधांसन पर बैठाकर सम्मानित किये गये मान्धाता भी काम से तृप्त नहीं हो पाये। नहुष कह भी पतन काम के ही कारण हुआ जो कि इन्द्रासन पर अधिरूढ थे। इन्द्र से सम्बद्ध इन कथाओं की यथावसर पहले व्याख्या की जा गुकी है।

#### हर विजय

महाकवि रत्नाकर कश्मीरनरेश अवन्तिवर्मा हूँनवीं शती ई0 के शासनकाल में ये जिन्होंने 50 सर्गों का बुहत्तम महाकाच्य "हर्विजय" लिखा । इसमें अन्धकासुर पर भगवान शिव की विजय की कथा का अव्भुत आलंकारिक शैली में वर्णन किया गया है । सम्पूर्ण महाकाच्य में देवराव्य इन्द्र के सन्दर्भ बार-बार आये हैं ।

अन्धकासुर के अत्याचारों से सन्त्रस्त देवगण भगवान् शिव की शरण में जाते हैं। असुर अंधक की अत्याचार-कथा को सुनकर समस्त देवगण कृथिद्धिर हो उठते हैं। भगवान् शिव भी मैरव रूप धारण कर लेते हैं। सभाक्षीभणम् नामक सातवें सर्ग में देवराज इन्द्र की भयावह मुद्रा का वर्णन करते हुए कवि कहता है -

> केयूरचकृ निकरे सित्रदशा थिपाना-मंतावमर्दप तितेमं णिकु टिटमोवीं । रेजे पुरन्दरकरे रितवज़पात-विच्छिन्नपक्षतिषुटै रिव भूधरणाम् ।। – हरविजय 7-52

महाकाट्य के अन्तिम 50वें तर्ग में अन्धक के साथ हुए देवताओं के भीषण संग्राम का वर्णन किया गया है। प्रायः समस्त देवताओं के अस्त्र-शस्त्र निर्धिक सिद्ध हो चुके। देवराज इन्द्र का वज़ भी अन्धक का कुछ अनिष्ट नहीं कर सका। अतस्व भगवान विष्णु शिव से अन्धक के विनाशार्थ निवेदन करते हैं और अंत में अन्धकासुर देवा धिदेव के हाथों मारा जाता है। इन्द्र के सन्दर्भ में विष्णु कहते हैं —

द्रष्टटच्य : बुद्धचरित सर्ग ।। इलोक । 3 से । 6 तक 1

पत्रयातता यिक ठिना स्थितिला विभेद-कुण्ठी कृतिष्ठि कुलिशे युधिनिर्जितस्म । दैत्यैः करे शतमरवस्य भयोदयोत्थ – धर्माम्बुतिकतिभिव सन्तनुते न तेजः ।। हरविजय 50-4

उपर्युक्त सात प्रमुख महाकाट्यों के अतिरिक्त महाकाट्यको टिक अन्यान्य कृतियों में भी इन्द्र का साकितिक उल्लेख प्राप्त होता है। परन्तु विस्तारमय से अब यह प्रसंग महीं समाप्त किया जा रहा है।

काट्य का दूतरा भेद है खण्डकाट्य , जिसमें किसी एक पुरुषार्थ हुंधर्म , अर्थ काम , मोध का आंशिक वर्णन अथवा किसी लोकनायक के जीवन की किसी घटनामात्र का वर्णन होता है। "खण्डकाट्य को धार्मिक , सामाजिक आदि दृष्टि से , अथवा प्रतिपाय-सामगी की प्रकृति के आधार पर स्तोत्रकाट्य , सन्देशकाट्य , दूतकाट्य तथा गीतकाट्यादि शिष्कों में बाँटा गया है। परन्तु ये सब के सब हैं खण्डकाट्य ही। संस्कृत के प्रमुख खण्डकाट्यों में का लिदासप्रणीत ऋतुसंहार तथा मेघदूत , घटकप्रिकृत घटकप्रिकाट्य , विल्लूणप्रणीत चौरपंचा शिका , जयदेवप्रणीत गीतगो विन्द , धोयीप्रणीत पवनद्तादि कृतियां आती हैं।

खण्डकाट्यों में इन्द्र की चर्चा बहुत कम आई है, सम्भवतः कथा के अनुरोधवा । परन्तु कालिदास ऋतुसंहार काट्य में "इन्द्रगोपों" से शोभित पृथ्वी तथा इन्द्र**धनुष** से सुशोभित बादलों की चर्चा अवश्य करते हैं —

विभाति शुक्लेतररत्नभूषिता
वराङ्गनेव धितिरिन्द्रगोपकैः ।। ऋतु० २-५
तिडिल्लताश्रान्त्रधनुर्विभूषिताः
पयोधरास्तोयभरावलम्बिनः ।। ऋतु० २-२०
अपहृतमिव चेतस्तोयदैः तेन्द्रचापैः
पथिकजनवधुनां तद्वियोगाकुलानाम् ।। ऋतु० २-२३

सण्डकाट्यं भवेत्काट्यस्यैकदेशानुसारियत् । साहित्य० परि० ६

इसीपुकार मेधदूत काट्य में भी परोक्षर से कवि सुरपति की चर्चा करता .
है । पूर्वमेघ के छठे क्लोक में विरही मक्ष मेघ की प्रशंसा करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम देवराज इन्द्र के कामरूप प्रकृतिपुरूष हो और पुरुकरावर्तक के वंश में उत्पन्न हुए हो ।" !.

इन्द्रधनुष की मनोहर छवि का चित्रण का लिदास मेधदूत में भी करते हैं। दो सन्दर्भ प्रमुख हैं -

- रत्नच्छायाच्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत् पुरस्तात्
   वल्मीकागात् प्रभवति धनुष्यण्डमायण्डलस्य ।। पूर्व० ।ऽ
- 2. तत्रागारं धनपतिगृहानुत्तरेषास्मदीयं दुराल्लक्ष्यं सुरपतिथनुहचारुणा तोरणेन ।। उत्तर० ।2

### नाद्यवाइ मय में इन्द्र-सन्दर्भ

समुद्रमंथन नामक नाद्य के अभिनय की चर्चा हम आचार्यभरत-पृणीत नाद्यक्राहर के पृथम अध्याय में पाते हैं। लौ किक संस्कृत-वाइ मय में पाची नतम नाद्यकृतियां महाकवि भास की हैं जिनका अन्वेषण टी० गणपति शास्त्री ने सर्वपृथम 1912 ईं0 में किया । ये कृतियां चाक्यारों के अभिनय-माध्यम से केरल के रंगमंच पर अत्यधिक लोकपृय थीं। इनका प्रारंभ लम्बी भूमिकाओं तथा सूत्रधार के प्रवेश होता है। इन नाद्यकृतियों में नान्दीश्लोक का सर्वथा अभाव है। टी० गणपति शास्त्री द्वारा ऐसी । 3 कृतियों को भासपृणीत सिद्ध करने के अनन्तर ही विद्वज्जगत् को भास की नाद्यपृतिमा की वास्तविक जानकारी हुई।

भात-पृणीत नाद्यकृतियां मुख्यतः चार वर्गों में विभक्त हैं -

जातं वंदी भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां पृकृतिपुरुषं कामरूपं मधीनः ।।

- रामावणमूलक प्रतिमानारकम् अभिधेकनाटकम् ।
- 2. महाभारतमूलक मध्यमव्यायोगः, दूतवाक्यम्, कर्णभारम्, पञ्चरात्रम्, दूतवाक्यम्, कर्णभारम्, पञ्चरात्रम्, दूतवाक्यम्, कर्णभारम्, पञ्चरात्रम्,
- बृहत्कथामूलक स्वप्नवासवदत्तम्, प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्, दरिद्रचारूदत्तम्
- 4. कल्पनामुलक अविमारकम् I

भास की नाद्यकृतियों में कुछ तो प्रत्यक्षतः इन्द्र-चरित से सम्बद्ध हैं जिनमें दूतवाक्य तथा कर्णभार पृमुख हैं।

#### दूतवा क्यस्

अभिमन्यु तथा उत्तरा का विवाह सम्पन्न हो जाने के बाद, युद्ध की विभी षिका टालने के उद्देश्य से वासुदेवकृष्ण युधिष्ठिर के दूत बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं यह प्रताद लेकर कि दुर्योधन पाण्डवों को उनका आधा राज्य लौटा दें। परन्तु उनका अभियान सफल नहीं होता। दुर्योधन वासुदेव को बांध लेने की योजना बनाता है कि तथी भगवान् कृष्ण सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं। धृतराष्ट्र की क्षमाणार्थना से यह शान्त होकर वापस लौट आते हैं।

इस एकांकी में परोक्ष रूप से इन्द्र की चर्चा कई बार आती है। विशेषकर अर्जुन के प्रसंग में। कृष्ण के कौरव-सभा में पहुंचते ही दुष्ट दुर्योधन भाइयों का कुशलक्ष्म पूछता है परन्तु चचेरे भाई के रूप में नहीं, बल्कि उनके पितृसम्बन्धों के माध्यम से। वह कहता है -

धर्मात्मजो वायुसुतश्च भीमो भातार्जुनो में त्रिदशेन्द्रसूनुः । सर्वे समृत्याः कुशलोपपन्नाः ११ — द्तवा्क्यम् ।-19

भगवान् कृष्ण अर्जुन के शौर्य-पराकृम की प्रशंता करते हुए दुर्योधन को सुलह कर लेने की राय देते हैं। अर्जुन की इस प्रशंता में खाण्डववनदाह तथा निवातकवच—विनाश का पौराणिक-प्रसंग वर्णित किया गया है। खाण्डववन में अपने मित्र तक्षक की रक्षा के लिये इन्द्र ने मुसलाधार वर्षा की परन्तु अर्जुन ने अपनी बाणवर्षा से वृष्टि को ही संतमित कर दिया था। इसीप्रकार इन्द्र के वैरी निवातकवचों का विनाश उन्होंने इन्द्रकील

पर्वत ते स्वर्गलोक जाने पर ही किया था ।

कैराते वपुरास्थितः पशुपितियुद्धेन सन्तो ष्मितः वह्नेः खाण्डवमश्चनतः सुमहती वृष्टिः शरैश्छादिता । देवेन्द्रार्तिकरा निवातकववा नीताः ध्यं लीलया नन्वेकेन तदा विराटनगरे भीष्मादयो निर्जिताः ।।

- दूतवाक्यम् ।-32

प्रतृत पद्म में निवातकवर्यों से पीडित देवेन्द्र की प्रत्यक्ष वर्या महाकवि भास ने की है। खाण्डववन के सन्दर्भ में वर्णित महती वृष्टिट भी देवराज इन्द्र द्वारा ही सिरजी गईं थी।

वासुदेव कृष्ण के सन्धिप्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए दुरिमिणानी दुर्योधन अन्ततः कहता है —

> पृहरति यदि युद्धे मारूतो भीमकर्मा पृहरति यदि साक्षात् पार्थेरूपेण शकः । परुष्ठवचनदक्षः । त्वद्ववो भिनं दास्ये तृणमपि पितृयुक्ते वीर्यगुप्ते स्वराज्ये ।।

> > - दूतवाक्यम् ।-35

# कर्णभारस्

तमूचे तंत्कृत-नाद्यवाइ मय में तम्भवतः भातपृणीत कर्णभारस् पृथम ऐसी रचना है जिसमें देवराज इन्द्र पृत्यक्ष्मि से पात्र के रूप में चित्रित किये गये हैं । क्र्यभार की कथा महाभारत के वनपर्व १ अध्याय 300 से 310 तक १ के अन्तर्गत "कुण्डलाहरण" नामक उपपर्व में वर्णित है । कर्ण सूर्य एवं कुन्ती का पुत्र था , जिसे देवी कुन्ती ने विवाह से पूर्व ही उत्पन्न करके लोकलज्जा-व्या त्याग दिया था । कालान्तर में युधिष्ठिर , भीम तथा अर्जुन कुन्ती के गर्भ से उत्पन्न हुए धर्म, वायु तथा इन्द्र के तेज से ।

कर्ण के पिता सूर्य बार-बार उसे इन्द्र के विरुद्ध सावधान करते हैं। इन्द्र अपने पुत्र अर्जुन के हितार्थ, कर्ण का दिव्य कवच-कुण्डल मांगने की ताक में हैं। कर्ण दानशील है। वह सूर्य को बताता है कि यदि देवराज याचक बनकर आते हैं तो वह उन्हें निराश नहीं कर सकेगा। विवश होकर सूर्य कर्ण को इन्द्र से शत्रुसंहारक हैं शक्ति मांग लेने के लिये राजी कर लेते हैं।

महाकिव भात ने महाभारत की उक्त कथा में पुनूत परिवर्तन किया है।
मूल कथा में यह घटना युद्ध ते बहुत पूर्व ही घटती है। परन्तु कुर्णभारम् में यह घटना
तब घटती है जब महाबलो कर्ण अन्तिम युद्ध के लिये रणभूमि में प्रस्थान कर रहा है।
इन्द्र बाह्मण रूप धारण कर मार्ग में ही मिलते हैं। कर्ण उन्हें प्रणाम करता है। परन्तु
इन्द्र उसे दीर्घायुष्ट्य का आशीर्वाद नहीं देते हैं। क्यों कि कर्ण के दीर्घायु होने से अर्जुन
का कल्याण संभव नहीं है। इन्द्र कर्ण को यशस्वी बनने का आशीष्य देते हैं। इसके
अनन्तर वह कर्ण से दान की याचना करते हैं। कर्ण उन्हें कुमशः गौसहस्त्र, अश्वसहस्त्र,
वारणसहस्त्र देने का प्रस्ताव रखता है। परन्तु प्रवञ्चक इन्द्र एक-एक कर सब "नाहीं"
करते जाते हैं। अन्त में कर्ण द्वारा प्राणतुल्य कवचकुण्डल देने के प्रस्ताव को इन्द्र स्वीकार
कर लेते हैं। दानवीर कर्ण त्वचा से छीलकर कवच तथा कानों का कुण्डल इन्द्र को दे

मूल मंहाभारतकथा में कवयकुण्डल देने के बदले इन्द्र ते कर्ण शत्रुतंहारक शक्ति मांगता है। परन्तु कर्णभारम् में दानवीर कर्ण के उत्तर्ग ते अभिभूत होकर इन्द्र स्वयं कर्ण को शक्ति देते हैं जिते स्वाभिमानी कर्ण स्वीकार नहीं करता , दान के कलंकित हो जाने के भय ते । परन्तु अन्त में "ब़ाह्मण के अपमान" के भय ते उत्ते स्वीकार कर लेता है। सारथी महाराज शल्य कर्ण को तमझाते हैं। उन्हें देवराज इन्द्र का यह छल अतह्य प्रतीत होता है। परन्तु वदान्य-शिरोमणि कर्ण तब जानते हुए भी इन्द्र को क्वय-कुण्डल अर्पित ही कर देता है।

कर्णभारम् में ब्राह्मणरूपधारी इन्द्र तथा कर्णं का रोचक संवाद इस प्रकार है — कर्ण.....पृणम्मामि ।

इन्द्र - सूर्य इव चन्द्र इव हिमवानिव सागर इव तिष्ठतु ते यशः ।

कर्णः विहितकनकष्टुई गौसहस्त्रं ददामि ।। 18

इन्द्र - गोसहस्त्रमिति मुहूर्तकं क्षीरं पिवामि । नेच्छामि कर्ण नेच्छामि ।

कर्ण - सपदि बहुसहस्त्रं वाजिनां ते ददामि ।। ।९

इन्द्र - .....नेन्छामि कर्ण नेन्छामि।

कर्ण - सितनखंदशनानां वारणानामनेकं रिपुसमर विमर्दं वृन्दमेतद्दामि ।। 20

```
बन्द्र - ....... नेस्छा मि कर्ण , नेस्छा मि ।

वर्ण - अगः सहैव जनितं मम देहरक्षा देवा सुरैरिप न भेदमिदं सहस्तैः ।

देयं तथा पि कवर्यं सह कुण्डलाभ्यां पीत्या मया भगवते रूचितं यदि त्यात् ।। ।

इन्द्र - ......गृहणा मि गृहणा मि कर्ण !
शाल्यः - भो अंगराज ! विज्ञ्चतः खलु भवान् ।

कर्णः - केन १
शाल्यः - शक्रेण ।

कर्णः - न खलु । शाकृः मया खलु विज्ञ्चतः । कृतः,

अनेकयज्ञाहु तितर्पितो द्विजैः किरी स्वान् दानवसंघमर्दनः ।

सुरद्विपारफालनकक्षााद्वुः लिमीया कृतार्थः खलु पाकशासनः ।।

इसपुकार कर्ण देवराज इन्द्र को अपने दान से वित्यित कर देता है ।
```

# का लिदास-प्रणीत विक्रमोर्वशीयम्

महाकवि का लिदास-पृणीत नाटकत्रय हुँमाल विका रिनिमित्रम् , विकृमोर्वशियम् तथा अभिज्ञानशाकुन्तलम् में ते दो इन्द्रविषयक सन्दर्भ प्रस्तुत करते हैं । विकृमोदशीयम् में गन्धविराज चित्ररथ तथा उर्वशी , चित्रलेखा , सहजन्या, रम्भा एवं मेनका — जो देवराज इन्द्र के ही परिजन हैं , प्रत्यक्षतः पात्र के रूप में आते हैं ।इन्द्र , यद्यपि नाटक का कोई पात्र नहीं है तथापि परोध रूप से इस नाटक की कथा की पृष्ठमूमि में विद्मान है ।

कुबेर के भवन से निकली हुई देवांगना उर्वशी को केशी नामक दैत्य अपहृत कर लेता है। अप्तराओं के आर्तनाद को सुनकर महाराज पुरुरवा उनका उद्घार करते हैं। राजा के यह पूछने पर कि किसका अपहरण हुआ है 9" § उर्वशी की सरवी हूँ रम्भा उर्वशी का परिचय बताती हुई कहती है —

"या तपी विशेष्यां कितस्य सुकुमारं प्रहरणं महेन्द्रस्य ।"

अथित् वह उर्वशी जो ऋषियों के उग तप से भयभीत महेन्द्र का सुकुमार आयुध्भत है। राजा के चले जाने पर रम्भा तथा मेनका परस्पर वार्तालाप करती है। रम्भा दानवों को दुर्जय मानती है तथा पुरुखा के पौरूषमें शंका, करती है। परन्तु मेनका उसे सान्त्वना देती हुई कहती है कि संकट पड़ने पर देवराज इन्द्र भी पुरुखा को ही मध्यमलोक शृथ्वी है से सादर ले आकर सेनापति-पद पर नियुक्त करते हैं -

> उप स्थितसम्परायो महेन्द्रोऽपि मध्यमलोकात् सबहुमानमानाम्य तमेव विवुधविजयाय सेनामुखे नियुद्यक्ते ।

> > - विक्रमो 0 अंक ।

गन्धर्वराज चित्ररथ को उर्वशी के अपहरण का समाचार देवर्षि नारद से मिलता है। परन्तु उसके पहुँचने से पूर्व ही पुरुरवा उर्वशी की रक्षा कर चुके होते हैं। अतः चित्ररथ पुरुरवा की पृशंसा करते हुए कहता है -

"दिष्ट्या महेन्द्रोपकारपर्याप्तेन विक्रममहिम्ना वर्धते भवान् ।"

चित्ररथ पुरूरवा से प्रार्थना करता है कि उर्वशी को आगे करके अब आप हमारे साथ ही इन्द्र के पास चलें। आपने सचमुच उनका बहुत उपकार किया है -

> त भवानिमां पुरस्कृत्य तहास्मा भिर्मधवन्तं द्रष्टुमर्हति । महतः ख्लु तत्रभवतो मधोनः प्रियमनुष्ठिठतं भवता ।

पुरूरवा चित्ररथ से कहता है कि यह सारा पराक्रम देवराज इन्द्र का ही है जो कि उसके पक्ष्यर विजयी होते हैं। परन्तु यह अवसर उनसे मिलने का नहीं। उर्वशी को आप ही इन्द्र के पास पहुंचा दें –

नन् विजयन्ते द्विषतो यदस्य पक्ष्याः ।

तिजयन्ते द्विषतो यदस्य पक्ष्याः ।

सक्षे । नायमवसरो मम शतकृतं द्रष्ट्रम् । अतस्त्वमेनात्रमवतीं प्रभोरन्तिकं प्रापय ।

— विक्रमो ० अंक ।

उपर्युक्त सन्दर्भी में का लिदास ने चन्द्रवंशी पुरूरवा को देवराज इन्द्र का परममित्र तथा युद्धसहायक निरूपित किया है । पुरूरवा अत्यन्त विनम्न नरेश है । वह अपने शौर्य-पराक्रम को भी शतकृत की ही कृपा का परिणाम मानता है। वह ऋेखे. देवराज इन्द्र को अपना "पृभु" हुप्भोरन्तिक पृापयह स्वीकार केरता है।

नाटक के द्वितीय अंक में उर्वशी के वियोग में सन्तप्त पुरूरवा से विद्वाबक र्माणवक र्के कहता है - "भो अहल्याका मुकस्य महेन्द्रस्य वज्रः सचिवः । उर्वशीपर्युत्सुकस्य च भवतः अहम् । द्वावप्यत्रोनमतौ ।"

इस वाक्य द्वारा कालिदास ने पौराणिक अहल्योपाख्यान की ओर सँकेत किया है, जो देवराज इन्द्र के व्यभिचार एवं कलंक का स्थायी प्रतीक है। इस सन्दर्भ की विस्तृत व्याख्या ग्राथावसर पहले की जा चुकी है।

तृतीय अंक के पारंभ में पृयुक्त मिश्रविष्टकम्भक से ज्ञात होता है कि आचार्य भरत द्वारा मिन्यत लक्ष्मीस्वयंवर नामक नाटक में उर्वशी लक्ष्मी की भूमिका में थी । परन्तु मेनका द्वारा यह पृष्ठने पर कि "विष्णु आदि देवता तथा सारे लोकपालों में से तुम किसे चाहती हो १" पुरुरवा के प्रेम में डूबी उर्वशी के मुंह से अवानक "पुरुषोत्तमे" के स्थान पर "पुरुरवित्त" निकल गया । उर्वशी की इस युष्टता से कृद्ध होकर आचार्य भरत ने उसे मृत्युलोक में जाने का शाप दे दिया । परन्तु नाटक की समाप्ति पर देवराज इन्द्र ने सात्त्वना देते हुए उर्वशी से कहा कि – "उर्वशी ! जिसके पृति तुम्हारा प्रेम है वह राजिष्म मेरा रणसहायक है । उसका उपकार मुझे करना ही है । अतः सन्तान प्राप्त होने तक तुम महाराज पुरुरवों की सेवा में रही ।"।

इसप्रकार देवराज इन्द्र की ही प्रेरणा से उर्वशी पुरूरवा के पास आती है। पुराणों में वर्णित इन्द्र का चरित जहाँ द्वेष-मात्सर्य से ओतप्रोत है वहीं विक्रमोर्वशीय में उसे मित्रवत्संल तथा पृत्युपकारपरायण दिखाया गया है। पुरूरवा इन्द्र का रणसहायक

महेन्द्रेण पुनः पृक्षणावसाने लज्जावनतमुखी सा खं भणिता- यस्मिंस्त्वं बद्धभावा ित तस्य मे रणखहायस्य राजर्षेः प्रियमत्र करणीयम् । तत् तावत् त्वं यथाकामं पुरुरवसमु-पतिष्ठस्व यावत् स त्विय द्ष्टसन्तानो भवेदिति ।

है अतः उर्वशी का उसके पृति अनुराग होना इन्द्र को अच्छाल गता है । वह स्वयं भी॰ उर्वशी के माध्यम से अपने मित्र का पृय करना चाहता है । फ्लतः पृसन्न हो कर उर्वशी को पुरुरवा की अधा ड्रिंग वनने तथा उसे सन्तिति पृदान करने की प्रेरणा देता है । शाकुन्तलनायक दुष्यंन्त के ही समान, पुराणों में वर्णित ईष्याद्विष्परायण इन्द्र को भी महाकवि का लिदास ने यहाँ सद्गुणों से मण्डत पृदर्शित किया है ।

देवराज इन्द्र की सहृदयता की पराकाष्ठा नाटक के अन्तिम अंक में देखने को मिलती है। उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न पुरुरवा के पुत्र आयु को लेकर सत्यवती नामक तापसी च्यवनाश्रम से प्रतिषठानपुर आती है। राजा पुत्र का परिचय पाकर प्रसन्न हो उठते हैं परन्तु उर्वशी को इन्द्र का आदेश स्मरण हो उठता है कि "सन्तानोत्मति तक तुम पुरुरवा की सेवा करो।"

उर्वशी के रोने का कारण जान पुरुरवा भी व्यथित हो उठते हैं और पुत्र
आयु का राज्या भिष्केक कर , तपस्या के लिये बन को प्रस्थान करने का निश्चय कर लेते
हैं । परन्तु तभी देवर्षि नारद आते हैं रम्भा के साथ , देवराज इन्द्र का सन्देश लेकर ।
इन्द्र ने सन्देश मेजा है कि "महान् देवासुर-संग्राम होने वाला है । आप मेरे रणसहायक
हैं । अतः आपको अस्त्रत्याग नहीं करना है । यह उर्वशी भी यावज्जीवन आपकी सहचरी बनी रहेगी ।

इतपुकार देवराज इन्द्र की परम कृपा स्वं सहृदयता के ही कारण पुरुखा तथा उर्वशी का वियोग नहीं हो पाता । यह कथांश ग्राप्त तथा महाभारता दि कथांश के सर्वथा विरुद्ध है क्यों कि पुराणों में तो इन्द्र को छल-छद्म का आश्रय लेकर उर्वशी को स्वर्ग लौटा ले जाने की बात कही गई है ।

महान् हुराहुरसंगरो भावी । भवाँश्च सांयुंगीनः सहायो नः । तेन न त्वया शस्त्रं संन्यस्तव्यम् । इयं चोर्वशी यावदायुः तब सहधर्मचारिणी भवत्विति ।
 विक्रमो० अंक 5

## अभिज्ञानशाकुन्तल में इन्द्रसन्दर्भ

क विकुलगुरू का लिदासप्रणीत अभिज्ञानशाकुन्तल में भी इन्द्र पृत्यक्षतः पात्र रूप में नहीं प्रयुक्त हुआ है। परन्तु नाटक का छठा तथा अन्तिम सातवां अंक इन्द्र के ही चरितवर्णन से ओतपोत है। धीवर से मुद्रिका प्राप्त होते ही हिस्तिनापुर-नरेश दुष्यन्त को कण्वतनया शकुन्तलों के साथ सम्पन्न अपने प्रणयप्रसंग की स्मृति हो आती है तथा शकुन्तलों के पृति किये गये अपने अभद्र आचरण को स्मरण करके राजा तन्तप्त हो उठता है। उसकी व्यथा से प्रकृति भी विदीर्ण हो उठती है। वसन्त इत् भी पतझर सी प्रतित होने लगती है क्यों कि दुष्यन्त ने वसन्तोत्सव मनाने का निष्ध कर दिया है।

सन्तानविहीन सार्थवाह धनमित्र की मृत्यु नौकादुर्घटना में हो जाती है। उसका समाचार सुनते ही दुष्यन्त को अपनी अनपत्यता का स्मरण होता है। वह मग्नहृदय होकर रोने लगता है यह अनुभव करके कि उसकी मृत्यु के बाद पुरुवंश में भी कोई पुरखों को पिण्ड देने वाला नहीं रह जायेगा।

रेती ही विपन्न वेला में देवराज इन्द्र द्वारा प्रेषित उनका सारथी मातलि आता है — देवासुरसंगाम में इन्द्र की सहायता के लिये दुष्ट्यन्त को ले जाने के लिये । परन्तु दुष्ट्यन्त को व्यथा एवं अष्ट्र में डूबा देख, उसके शौर्य-पराक्रम को उभारने के लिये वह अलक्षित होकर विद्रष्टक श्रमादव्य को मारने लगता है। मादव्य का आर्तनाद सुनते ही राजा की करूणा और व्यथा सचमुच पीछे छूट जाती है और वह क्रोधाविष्ट होकर, धनुष्य-वाण लेकर मित्र की रक्षा के लिये दौड़ पड़ता है। वैरी को प्रत्यक्ष न देखकर ज्यों ही वह शब्दवेधी बाण का सन्धान करता है कि तभी मातलि प्रकट हो जाता है और अपने आचरण की सफाई देता हुआ देवराज इन्द्र का सन्देश प्रस्तृत करता है। इन्द्र ने दुष्यन्त को कालनेमि के वंशज दुर्जय नामक दानवों के वध के लिये आमंत्रित किया है।

<sup>।.</sup> अधिक्रमधाकुनतलम् ६-४

<sup>2.</sup> अभिज्ञानशाकुन्तलम् 6-30

दुष्यन्त इन्द्र की इस कृपा से स्वयं को कृतार्थ मानता है। तथा माहन्य को सान्तवना देते हुए , महामात्य आर्यपिश्चन को निर्देश देकर अमरावती की ओर चल पड़ता है। 2°

नाटक के सप्तमांक में दुष्यन्त का मातिल के साथ पृथ्वीलोक लौटने का वर्णन मिलता है। दोनों के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि दुष्यन्त ने इन्द्र का मनोरथ सम्पादित कर दिया। वह देवराज द्वारा दिये गये मानसम्मान से अभिभूत है। मातिल कहता है कि दुष्यन्त ने भी देवराज का कम उपकार नहीं किया है। फिर भी दुष्यन्त इन्द्र के ही स्वागत-सत्कार को अधिक मानता है क्यों कि सारी देवमण्डली के समक्ष ही इन्द्र ने उसे अपने आधे आसन पर बैठाकर अपने ही हाथों मन्दारमाला उसके गले में पहलाई थी।

पुरुरवा की ही तरह दुष्यन्त भी अपने पौरुष को इन्द्र की कृपा का ही पल स्वीकार करता है। " दुष्यन्त ने वस्तुतः देवराज के दानवकण्टक को उखाइ फेंका था, ठीक उसी प्रकार जैसे प्राचीनकाल में भगवान् नृतिंह ने उन्हें हिरण्यकशिषु के भय से मुक्त कर दिया था। 5°

दुष्यन्त तथा इन्द्र के पारस्परिक सख्यभाव तथा उपकार का उदात्तरूप हम महर्षि मारीच के आशीर्वाद में पाते हैं। दुष्यन्त को देखते ही देवराज इन्द्र के पिता

<sup>ा.</sup> अनुगृहीतोऽहमनया मघवतः संभावनया ।

<sup>2.</sup> वयस्य । अनितिकृमणीया दिवस्पतेराज्ञा । तदत्र परिगतार्थं कृत्वा मद् वचनादमात्य-पिशुनं ब्रूहि - त्वन्मतिः केवला तावत् परिपालयतु पृजाः । अधिज्यमिदमन्यत्मिन् कर्मणि व्यापृतं धनुः ।। 6-32

<sup>3.</sup> मातले ! मा मैवम् । त खलु मनोरथानामप्यभूमिर्वितर्जनावतरतत्कारः । मम हि दिवौकतां तमक्षंमधातनोपवेशितस्य -

अन्तर्गतपृगर्थनमन्तिकस्थं जयन्तमुद्वी ६य कृतिस्मितेन । आमुष्टवक्षोहरिचन्दनाङ्का मन्दारमाला हरिणा पिनद्वा ।। अभि० ७–२

<sup>4.</sup> अत्र खलु शतकृतोरेव महिमा । पश्य..... ११ लोक 7-4१

<sup>5.</sup> अभि० 7-3

महर्षि मारीच अपनी पत्नी दाक्षायणी १अदिति१ को उनका परिचय देते हैं —
"दाक्षायणि यह है दुष्यन्त , पृथ्वीलोक के स्वामी और तुम्हारे पुत्र १इन्द्र१ के
समरांगण में नेतृत्व करने वाले । इनके धनुष्य ने वह काम कर डाला जो इन्द्र का
वज़ भी नहीं कर सकता था । फ्लतः वज़ तो सघवा का आभूषणमात्र बनकर रह गया ।"

महर्षि मारीत्व को पुत्र तथा पत्नी से समन्वित दुष्यन्त में अपने पुत्र इन्द्र को ही समृद्धि दिखाई पड़ती है। तभी तो वह चरणवन्दना करती शकुन्तला को आशीष देते हैं भ

> आखण्डलसमो भर्ता जयन्तपृतिमः द्वृतः । आशीरन्या न्ते योग्या पौलोमीसदृशी भव ।। – अभि० ७–२८

महर्षि मारीच दुष्यन्त को "इन्द्र का मित्र" सम्बोधित करते हुए १ संख्युराखण्डलस्य रथमारूह्य्। आशीर्वाद देते हैं - "तुम्हारी पृजाओं को इन्द्र

पृभूत वर्षा वितरित करें और तुम भी सुदीर्ष्य यहां द्वारा वज्धारी इन्द्र को प्रसन्न

करों । इसप्रकार एक-दूसरें का उपकार करते हुए तुम दोनों सैकड़ों युगों तक दोनों ही लोकां १ स्वर्ग तथा पृथ्वी। के अनुगृह से पृशंसा के पात्र बनों । 20

इसप्रकार शाकुन्तल नाटक में देवराज इन्द्र तथा दुष्यन्त न केवल परस्पर प्रगाद मित्र है बल्कि मर्त्य तथा अमर्त्य संस्कृतियों के समन्वय के प्रतीक भी हैं। कालिदार की लेखनी ने दोनों ही नाटकों में देवराज इन्द्र के चरित्र को उदान्त तथा शलाधनीय अंकित किया है। वह न केवल भूलोक का उपकारक है बल्कि स्वयं भी भूलोक हे उपकृत है।

का लिदा सोत्तर नाटककारों में शूद्रक, भवभूति , विशाखदत , महुनारायण, दिइनाग , मुरारि , राजशेख्यतथा जयदेव आदि आते हैं। परन्तु इन कवियों की रचनाओं में इन्द्र का मत्र-तत्र सांकेतिक उल्लेख ही प्राप्त होता है।

<sup>1。 31</sup>年0 7-26

<sup>2. 3140 7-34</sup> 

शूद्रक-पृणीत मृच्छकटिक प्रकरण के पांचवें अंक में वर्षा का अद्भुत वर्णत मिलता है। ऐसी ही मृतलाधार वर्षा में वसन्ततेना अपने पृणयी चारूदत से अभिसार ११ एका नंत सिम्मलन है हेतु चल पड़ती है। वह इन्द्र को सम्बोधित करती हुई कहती है —

> गर्ज वा वर्ष वा शकु । मुद्रव वा शतशो ६ शनिम् । न शक्या हि स्त्रियो रोहुं प्रस्थिता दयितं पृति ।।

प्रस्तुत श्लोक में इन्द्र को वर्षा के देवता के रूप में संबोधित किया गया है।

#### तमुद्रमथनस्

चन्देलवंशी नरेश परमहिंदिव १।165-1203 ई0 के महामात्य वत्सराज ने जो 6 रूपक लिखे, उनमें समुद्रमथन नामक समवकार भी है। नाद्यशास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार समवकार में अनेक देवता नामक होते हैं। समुद्रमथन में भी मुख्यनामक तो विष्णु है परन्तु अन्य नायकों में ब्रह्मा, महेश, इन्द्र, कुबेर, वायु, बरूण, यम, वासुकि, मन्दराचल, निश्वित तथा अग्नि हैं। यह समवकार तीन अंकों का है।

इसप्रकार समुद्रमथन समवकार में देवराज इन्द्र भी एक नायक हैं । ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश — इन त्रिदेवों के अनन्तर देवराज होने के कारण सर्वाधिक प्रमुखता इन्द्र की ही है । समवकार के प्रथमांक में ही विष्णु तथा इन्द्र सागरमंथन के लिये मन्दराचन के आने की प्रतिक्षा करते हैं । देवगुरू बृहस्पति सागरमंथन के विरुद्ध हैं । उनका इन्द्र से विवाद भी हो जाता है । परन्तु विष्णु दोनों को आश्वस्त करते हैं अौर ब्रह्मा तथा शिव के अनुमोदन से सागरमंथन प्रारंभ हो जाता है । द्वितीय अंक में का मिनीवेषधारी विष्णु द्वारा दानवों को छलपूर्वक अमृतपान से वंचित करने तथा तृतीयांक में विष्णु तथा लक्ष्मी के परिणय का वर्णन है । इन्द्र भगवान् विष्णु के प्रति विनत हो जाते हैं । उन

तमुद्रमधन 1-19 र्दुरन्तोऽ यं मंथः प्राममुण्डासाय भवितार्
 वही 1-21 र्वेतदत्र दुग्धाम्बुधिदी धिंकायामुत्साहभद्गः: कतमस्तवायम् १र्

<sup>2.</sup> ज्ञालसं कुलिशं शा ं न बुद्धि विधुरा स्ति ते । सर्व भावि शुमोदर्क हरी सहचरे मयि ।। समुद्र० ।-25

<sup>3.</sup> पादोदर्गं तव जनार्दन ! जाह्नवी या तत्तोयपूर्णजलधेर्मथनं कियते १ आज्ञाकरण्यान्यसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्यसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्यस्यसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्य

# अवाँचीन संस्कृतनाद्यवाइ मय

अविचीन संस्कृत नाद्य-वाइ मय में भी यत्र-तत्र इन्द्रचरित का उपनिबन्धन हुआ । डाँ० हरिनारायणदी धित-पृणीत मेनका विश्वामित्रम् , एस्० वी० बालकृष्ण शास्त्री का एकांकी संग्रह "रूपकपुष्यमाला" तथा श्रद्धेय गुरूवर्य अभिराज डाँ० राजेन्द्र मिश्र के एकांकियों में अनेक कृतियां इन्द्रवरित से जुड़ी हैं । यहां डाँ० मिश्र के तीन एकांकियों का परिचय प्रसृत है ।

दास्यापनोदनस् में पक्षिराज गरूड द्वारा देवराज इन्द्र ते अमृतकुम्भ प्राप्त कर, उसे नागमाता कदू को अर्पित कर अपनी जननी विनता को दासता ते मुक्त कराने का पौराणिक वृत्त अत्यन्त सरस तथा मर्मस्पर्शी नाटकीय शैली में विणित है।

प्रस्तुत एकांकी के प्रथम दूशय में विनता तथा वैनतेय का करूणाभरा वार्तालाप तथा अञ्चकातर नेत्रों वाली विनता द्वारा अपने दास्यभाव की घटना का विस्तृत वर्णन प्रस्तृत है। द्वितीय अंक में अमृतकुम्भ प्राप्त करने के लिये वैनतेय द्वारा अमरावती पर आक्रमण करने का वर्णन है।

पुरन्दर तथा वैनतेय में सर्वपृथम आक्षेप-युक्त वा चिक युद्ध होता है। तदनन्तर दोनों के बीच तुमुलयुद्ध प्रारंभ हो जाता है। कुद्ध बन्द्र गरूड पर वज़ प्रहार कर देते हैं फिर भी गरूड की कुछ भी हानि नहीं होती। बन्द्र विश्मित हो उठते हैं। तभी नेपथ्य से ब्रह्मा का स्वर सुनाई पड़ता है। वह प्रत्यक्ष प्रकट होकर दोनों के बीच शान्तिस्थापना कराते हैं। नारद द्वारा बताये गये उपाय से विनता अमृतकुम्भ देकर कद्भू की दासता से मुक्त भी हो जाती है तथा नाग अमृत का पान भी नहीं कर पाते हैं।

 <sup>ा.</sup> नाद्यपंचामृतम् , अभिराजराजेन्द्रपृणीत । अक्षयवरपृकाशन इलाहाबाद, १९७७ ई०
 १९४म एकांकी १

युद्धभूमि में अवतीर्ण इन्द्र , एक पक्षी को युद्धार्थ आया देख पहले उपहास

न चाति वृत्रो नमुचिर्बलो वा न चापि मायानिपुणः पुलोमा । पणिर्न वा त्वं न च तारकोऽति प्लवंगमीभूय रवमेव धत्से !!

- दास्या० श्लोक 10

परन्तु महाबली गरूड इन्द्र को करारा उत्तर देते हैं यह कह कर कि मेरी चौंच से मारे गये तुम्हारे सारे सैनिक रणभूमि में मरे पड़े हैं।

> पृतनामेव नश्यामि पश्यतस्तव सम्मुख्म् । अशानिं मुञ्च शक्तिं वा यदि शक्तो ५ ति रक्षितुम् ।।

इन्द्र अपने वाहन मदमत रेरावत तथा अमोध आयुध वज़ को धौँस दिखाते हैं परन्तु गरूड उनका उपहास करते हैं यह कह कर कि युद्ध से भाग कर या तो शर्वी के मन्दिर में भागोगे, या मानसरोवर में जा छिपोगे या फिर गुरू बृहस्पति के पास पहुंचोगे – रक्षा का उपाय पूछने !

१इन्द्रः १ युद्धस्थलेषु मदमत्तगजाधिरूढो दम्भो लिला लितकरोऽ ल्पकहुंकृतेन ।

हुँगरूडः हु श्रुत्वैव शंशुबलमाशुः शांची निवासं संयाति मानसजलं भुगुनन्दनं वा ।। ।2

वज़ से आहत हो कर भी जब गरूड महर्षि दथी चि के पृति आदरवश एक नन्हा पंछ गिरा कर इन्द्र के बल-पौरूष की हंसी उड़ाते हैं तब उन्हें बड़ा विस्मय होता है। तभी भगवान प्रजापति युद्ध बन्द करा देते हैं तथा नारायणवाहन गरूड से इन्द्र की मैत्री करा देते हैं।

गुरूड बड़ी विनम्नता से अपनी मां की व्यथा निवेदित करते हैं। इन्द्र को तथा

न मर्वितः स्वार्थगतो न वेरितो न युद्धालिप्सुर्ने च रोषकर्षितः ।
 असहयधात्रीपरिभृतिभार्तितस्त्वया सहाजौ समुपागतोऽस्म्यहम् ।। 25

अमृतकुम्म की याचना करते हैं। देवराज इन्द्र आदरपूर्वक उन्हें अमृतघट दे देते हैं। 1. अन्त में इन्द्र पक्षिराज गरूड को यह आशीर्वाद भी देते हैं कि जो भी व्यक्ति भय-संकट में, सर्प-सन्दर्भ में अथवा शत्रुसम्मर्द में तुम्हारा स्मरण करेगा उसका तिल भर भी अनिष्ट नहीं होगा। वह सर्पमय से सदैव मुक्त रहेगा —

यहता स्मरिष्यति नरो सहजं त्रिसन्ध्यं यद्वा भये परिगते भुजगिरिते वा । तस्याहितं न तृणकं विद्धात्यिष्ठिताः कदूरुताः सम्पर्थं नियमं करोमि ।। दास्या० ।७

अर्जुनोर्वशीयम् था एकां की में वीर पार्थ के प्रति देवांगना उर्वशी के प्रणयनिवेदन-प्रतंग को अत्यन्त नवीनता के साथ, संगीत शैली में उपन्यस्त किया गया है। एकां की के प्रथम दृश्य में, स्वर्गलोक में पहुँचे हुए महाधनुर्धर अर्जुन द्वारा देवपीडक कालकेयों के विनाश के उपलक्ष्य में आयोजित, उनके अभिनन्दन-समारोह का रसमय दृश्यां कन है। देवांगना उर्वशी, उस समारोह में अर्जुन के ब्रीरवेष्य का अद्भुत अभिनय करती है। अर्जुन मंत्रमुग्ध होकर उर्वशी को देखते रह जाते हैं।

यह दूशय देखकर देवराज इन्द्र को ऐसा प्रतीत होता है मानो अर्जुन उर्वशी के रूप-लावण्य पर निछावर हो उठे हैं। फ्लतः वह उर्वशी को पार्थ की सेवा में प्रस्तुत होने का निर्देश देते हैं। उर्वशी स्वयं पार्थ के व्यक्तित्व के सम्मोहन में बंधी है अतः सहर्ष इस प्रस्तांव को मान लेती है।

रकांकी के द्वितीय दूश्य में उर्दशी के प्रणयनिवेदन तथा पार्थ द्वारा उसके तिरस्कार का वर्णन है । क्षुड्य तथा कदर्यित उर्दशी अर्जुन को वर्षभ्य षण्डवृत्ति प्राप्त होने का शाम दे देती है ।

मुधाकुम्भिममं दत्वा मातरं विश्वदां कुरु ।
 यदिस्तामि शुमं भूयाद् भूयाद्दास्यापनोदनम् ।। 24

<sup>2.</sup> नाट्यपंचामृतम् में संकलित । अभिराजराजेन्द्रपृणीत । अक्षयवरप्रकाशन इलाहाबाद । पृथमसंस्करण 1977 **र्व**0 ।

एकां की के पृथम दूत्रय में इन्द्र का चित्रण है। वह अभिनन्दनसमारोह में किंहासनासीन हैं। पार्थ के प्रांत उनका असीम वात्सल्य है क्षेत्रज पुत्र होने के कारण। अभिनन्दन से पूर्व ही तुम्बुरू तथा रम्भा आदि मिलकर इन्द्र की प्रशस्ति का गीत गाते हैं और वह परितृष्ट होकर उन्हें कलाईसेनिकालकर मिणिखचित वलय प्रदान करते हैं। इससे देवराज इन्द्र की संगीतिप्रियता तथा सेवकानुगृहभाव प्रकट होता है। उर्वज्ञी की नृत्यकला की इन्द्र भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं तथा स्वयं को उसकी प्रशंसा में असमर्थ पाते हैं -

कलयतियदि भानुः पद्मिनीनां प्रशंतां प्रभवति न विशेषास्तेन तस्याः कदाचित् । विगलितयुगभावे प्रीतिबन्धे विरूढे भवति हृदयमेव व्यक्तवाह्मे न जिह्वा ।। अर्जुनो० ।।

देवराज दुन्द्र का अर्जुन के प्रति असीम अनुराग है। वह हर प्रकार से पार्थ को परितृष्ट करना चाहते हैं। इसी पुत्रप्रेम के कारण, उन्हें उर्वशी के प्रति अर्जुन की आसर्वित का भूम भी हो जाता है –

अये नागरतीमन्तिनीरूपमाधुरीमथितहृदयो ग्रामटिका-बटुक इव यदयं वत्तो मेऽभिभूतचेतनालेशं निपुणमवेक्षते वृन्दारकवधुटीम् उर्वशीं तेन स्पष्टं विज्ञायते ८ स्यानुराग स्तस्याम् । भवतं , उपायं चिन्तयिष्याम्यनयोहसंगमस्य । - अर्जुनो० पृथमहत्रयम् ।

ययपि उर्वशी इन्द्र की प्रीतिपात्री है। अतस्व उसे पार्थ की सेवा में भेजते एक बार उन्हें द्वैध का अनुभव होता है। परन्तु वह उर्वशी के अप्सराभाव को दृष्टिट में रखकर उस द्वैध को भूल जाते हैं और उसे व्यभिचारजन्य वचनीयता से मुक्त मानते हैं। वीर पार्थ को भी वह शुभकामनाएं अर्पित करते हैं इसी भाव से —

> रुषा ते शुभरात्रिर्भवतु मनोज्ञा प्रियाङ्क सुखदात्री । सुरपुरवसतिसुखानां पात्रं भव कौन्तेय । निशीय ।। ।2

'एकं सद् विष्ठा बहुधा वदन्ति'शीर्षक एकांकी में , एक ही द्रौपदी के साथ पञ्च पाण्डवबन्धुओं का विवाह युक्तियुक्त बताते हुए महर्षि वेदच्यास द्वारा कुन्ती तथा दूपद आदि को दिव्यदृष्टि देकर , उन्हें इन्द्र के विवादास्पद चरितों का पृत्यक्ष-दर्शन कराया गया है। वस्तुतः पांचों पाण्डव देवराज इन्द्र के ही पञ्चधा विभक्त अंशावतार हैं तथा द्रौपदी इन्द्र की पतिवृता पद्भी शयो है। "

देवराज इन्द्र के अनियंत्रित कामाचार ते देवगुरू बृहस्पति रूष्ट हैं तथा उत्तरे पृथक् हो चले हैं। इन्द्र त्वष्टापुत्र विश्वरूप को नया पुरोहित बनाते हैं परन्तु बाद मेंअसुरपृशंतक तथा इन्द्रनिन्दक होने के कारण वह उत्तका वध कर देते हैं। इस बृह्महत्या के कारण "धर्म" इन्द्र का व्यक्तित्व त्यागकर धर्मराज के पास चला जाता है।

पुत्रवध से क्षुड्ध त्वष्टा इन्द्रविनाशार्थ वृत्रातुर को उत्पन्न करते हैं। इन्द्र वृत्र से भयभीत हो उठते हैं। दोनों में घोर संग्राम होता है परन्तु भगवान् पृजापति दोनों में मैत्री करा देते हैं। फिर भी भयभीत इन्द्र, सागरतट पर सन्ध्या करते वृत्र को वज़पृहार से मार डालते हैं। इस नृशंस हत्या के कारण "पराकृम" इन्द्र का साथ छोड़कर "वायु" में लीन हो जाता है।

लिजत तथा हतप्रभ इन्द्र माति के साथ पृथ्वीलोक पर पहुँचते हैं महर्षि गौतम के आश्रम में । मिक्सिगार्या अहल्या का अपृतिम रूप-लावण्य देखकर वह अपना धेर्य-संयम सो देते हैं तथा व्यभिचार करने पर उद्यत हो जाते हैं । परन्तु तभी अहल्या उनका दुस्संकल्प भांप लेती है और उन्हें भित्सित करती है । महर्षि गौतम भी तभी आ पहुँचते हैं और इन्द्र का दुष्कर्म देख उन्हें "सहस्त्रयो नि" बन जाने का शाप दे देते हैं । बाद में इन्द्र द्वारा ध्रमायाचना करने पर वह उन्हें "सहस्त्राध" बनने का वर प्रदान करते हैं । परन्तु इन्द्र के इस दुष्पूक्म के कारण उनका रूपसौन्दर्य-तत्त्व भी उनसे पृथक् होकर अधिवनी-कुमारों के पास चला जाता है । अब इन्द्र के शरीर में मात्र रेशवर्य-तत्त्व ही बच रहता है

इन्द्र के इस अधर्म, अपराक्रम तथा अहुन्दर कर्मों को देश भगवान् पृजापति
उन्हें शाप दे देते हैं मर्त्यालोक में अवतरित होने के लिये। फ्लतः इन्द्र धर्म, वायु
अदिवनीकुमारों तथा अपने व्यक्तिगत अंश से क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, नकुल-सहदेव
तथा अर्जुन के रूप में अवतरित होता है। पतिवृता शांची भी द्रौपदी के रूप में अवतीर्ण
होती है।

इसप्रकार एक ही ﴿अभिशाप्त ﴿ इंन्द्र पांच रूपों में विभवत होकर पाण्डव्-बन्धुओं के रूप में अवतीर्ण होता है । इस दृष्टिट से प्रस्तुत एकांकी का शिर्षक "एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति" एकदम सार्थक प्रतीत होता है ।

स्वांतंत्र्योत्तर संस्कृत नाद्यवाइ. मय के सर्वाधिक चर्चित नाद्यकार, अदावधि 53 एकां कियों के कुशल सुष्टा अभिराज डाँ० राजेन्द्रमिश्र ने जिस नाटकीय कुशलता के साथ इतने बड़े कथानक को एक लघु एकां की में समाहित कर दिया है वह अपने आप से एक विलक्षण तथ्य हैं। नाद्यकार इन्द्र के जीवन से जुड़ी सारी घटनाओं को पूर्वोन्मेष १ FLASH BACK १ के माध्यम से प्रविधित करता जो आंज के चलचित्र—जगत् की एक लोकप्रिय तकनीक १ व्यवस्था १ है।

एक ही एकांकी में तीन अन्य एकांकी गर्भित हैं जिनमें इन्द्र के जीवन की तीन प्रमुख घटनाएं हैं - विश्वरूपवध , वृत्रवध तथा अहल्या भिगम । ये तीनों ही घटनाएं , मूल एकांकी के पात्रों द्वारा पृत्यक्ष देखी जा रही हैं । इनमें इन्द्र के चरित की मानवोचित दुर्बलताएं पृदर्शित की गई हैं ।

बृहस्पति , इन्द्र के अमर्यादित कामाचार के कारण रूट हैं फ्लतः इन्द्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाते हैं । परन्तु विश्वरूप त्रिशिरस् है । वह मध्य , दैत्यपृशंसक तथा इन्द्र का उपहासक भी है । वह इन्द्र की पृश्वास्तिपरक वेद को श्रा को अन्यथा पढ़ता है तथा इन्द्र को कामकीट सिद्ध करता है । 20

विधाता ने यम ते धर्म, विष्णु ते रेशवर्ष, मरूत् ते बल तथा अधिवनीकुमारों ते रूप-तत्त्व लेकर ही परमैशवर्यशाली देवराज इन्द्र का व्यक्तित्त्व गढ़ा था । <sup>3</sup> परन्तु अवध्य ब्राह्मण तथा गुरू के वध के कारण वह धर्मच्युत हो उठा । <sup>4</sup>°

 <sup>ा.</sup> रूपरूद्रीयम् १्रकांकी – संगृह का अन्तिम ।। वा रकांकी १ अभिराजराजे न्द्र-पृणीत ।
वैजयन्त प्रकाशन इलाहाबाद , 1986 ई0 ।

<sup>2.</sup> य उर्वशीं रूपसुधैककुम्भां कुम्भस्तनीं सेवते निश्शयोकः । बुहस्पतेरवमन्ता विलासी श्रवसमै धत स जनास इन्द्रः ।। एकं सद्० शलोक 7

<sup>3.</sup> द्रष्टट्य: एकं सद् विप्रा० श्लोक 8

<sup>4.</sup> यस्माद्भृतो गुरु विष्ठो मधोना वेद वित्तमः । धर्महीनं विहायैति तस्माद्धर्मी यमं पृति ।। एकं सद्० इलोक १

वृत्रवध के प्रतंग में भी इन्द्र का चिरित्र अत्यन्त निन्द तथा कदर्म है। वह छल तथा वंचना का आश्रय लेकर समाधिमरनिम्त्रकल्प वृत्र का वध् करता है। उसके इस हैय आचरण की निन्दा मातलि भी करता है।

प्रतृत एकां की में इन्द्र को परम लम्पट तथा इन्द्रियलिएसा का की तदास निरूपित किया गया है। अहल्या का मादक रूप देखेंते ही वह पराभूत हो उठता है। उसे अपने पाप, व्यभिवारवृत्ति तथा लम्पटता का पूर्ण इन् है, फिर भी वह विना परिणाम की चिन्ता किये साहस कर बैठता है और महर्षि गौतम का शापभाजन बनता है –

"कायलम्पट ! अहं त्वां भस्मतात्करोमि । त्रिलोको मीशानो ५पि छण्डितवृत्तो ५ित १ शवीं तम्प्राप्यापि कामकीटायते १ गव्छ दुर्वृत ! इतः पृभृति त्वच्छरीरं तहस्त्र- यो नितम्पन्नं भविष्यति ।"

अपने इन्हीं दुष्कर्मों का प्रायशिन्वत करने के लिये इन्द्र को खण्डितव्यक्तित्वों के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है।

## कथावाइन्मय में इन्द्र-सन्दर्भ

संत्कृत का कथा—वाइ मय अत्यन्त विशाल है । गय के दो प्रमुख भेदों में कथा एवं आख्यायिका आते हैं । ऐतिहासिक इतिवृत्त पर आधारित गयकृति को आखायिका तथा प्रबन्धकल्पना को कथा कहते हैं । बाणप्रणीत हर्षेवरित , वामनभट्ट बाणप्रणीत वेमभूपालचरित तथा अस्बिकादत्तव्यास-प्रणीत शिवराजविजय आख्ययिका के उदाहरण हैं । कथासाहित्य भी लोककथा एवं जन्तुकथा ्रअथवा नो तिकथां के रूप में द्विधा विभक्त है । लोककथाएं गय के साथ हो साथ पय में भी हैं । पदमय लोककथाओं में गुणाद्य की बृहत्कथा , सेमेन्द्र की बृहत्कथामंजरी, सोमदेव का कथासरित्सागर तथा बुधस्वामी का बृहत्कथाश्लोकसंगृह आते हैं ।

तख्यं नापे क्षितं हन्त था तृवाक्यं न सम्मतम् ।
 शौर्यं कलंकितं वृत्रं वञ्चियत्वा घनता त्वया ।। एकं सद्० १लोक ।।

गद्यात्मक लोककथाओं में बाणपुणीत-कादम्बरी , मुबन्धुपृणीत वासव्दत्ता, दण्डीपृणीत दशकुमारचरित तथा अवन्तिमुन्दरीकथा , सोड्ढलकृत उद्भयसुन्दरीकथा धनपालकृत तिलकमंजरी आदि आती हैं।

जंतुकथा अथवा नी तिकथा में पंचतंत्र १ विष्णुवामा १ हितोपदेश १ नारायण१ शुक्तिपति , तिहासनद्भा श्विंशिका , भारटकद्भा त्रिंशिका तथा पुरूषपरीक्षा आदि ग्रंथ आते हैं।

पंञ्चतंत्र के मित्रमेद-खण्ड में वर्णित देवशर्मा की कथा के प्रतंग में इन्द्र का उल्लेख एक श्लोक में इसप्रकार आया है -

> स्वागतेनारनयस्तृप्ता आसनेन शतकृतुः । पादशौचेन पितरः अधिच्छम्भास्तथा तिथेः ।।

अथादि अतिथि के स्वागत से अगिन , आसन प्रदान करने से शतकृतु हूडन्द्रहू पादपृक्षालन से पितर तथा अध्में देने से भीव प्रसन्न होते हैं ।

मित्रभेद की ही सातवीं बक्कर्कटक कथा में बक बारहवर्झीय अनावृष्टि का योग समझाते हुए कहता है कि शनैष्चर रोहिणी के शकट का भेद करके जब मंगल और शुक्र ते योग करता है तो अनावृष्टि होती है। अपनी बात के समर्थन में बक आचार्य वराहमिहिर का एक वाक्य उद्धृत करता है —

यदि भिन्ते सूर्यस्तो रोहिण्याः शकरमिह लोके । द्वादशवर्षाणि तदा नहि वर्षति वासवो भूमौ ।।

इस शलोक में वासन अर्थात् इन्द्र के अवर्षण-योग की चर्चा की गई है।

पंचतंत्र के मित्रसम्प्राप्ति खण्ड में वृत्राहुर के साथ किये गये इन्द्र के वञ्चनापूर्ण व्यवहार की चर्चा की गई है। चित्रग़ीव नामक कपोत का मित्र हिरण्यक नामक चूहा लघुपतनक हैं कौवाह से कहता है कि तुम्हारी शपथ पर मेरा विश्वास नहीं है(क्यों कि) शपथपूर्वक मित्रता करने वाले शत्रु का भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिये क्यों कि इन्द्र ने शपथ करने के बाद भी वृत्र को मार डाला था। इतना ही नहीं, इन्द्र ने विश्वास वैदा करके ही विमाता दिति के गर्भ को नष्ट कर डाला था –

श्रमधेः तिन्धतत्यापि न विश्वातं व्रेजेद्रिपोः । श्रूयते श्रमथं कृत्वा वृत्रः शक्रेण तृदितः ।। ४। न विश्वातं विना शत्रुर्देवानामपि तिद्यति । विश्वातात् त्रिदशेन्द्रेण दितिगभों विदारितः ।। ४2

- पंचतंत्र १ मित्रसम्प्राप्ति १

मित्रतम्प्राप्ति खण्ड की छठीं कथा १वृष्यभानुगश्चगाल में निश्चय के सम्बर्ध में चातक तथा इन्द्र के सम्बन्ध को निरूपित किया गया है –

> कृतनिश्चिमिनो वन्धारतु झिन्मा न प्रशस्यते । चातकः को वराकोऽयं यस्येन्द्रो वारिवाहकः ।। 149

- पंचतंत्र १मित्रसम्प्राप्ति१

इसप्रकार हम देखते हैं कि पंचतंत्र की कथाओं में इन्द्र को विविध आदशों के रूप में स्मरण किया गया है। कहीं वह आचारतंहिता है Code of Conduct है का प्रतिमान है तो कहीं शरणागतरक्षा का । कहीं ज्यौतिष्यीय दुर्योग का प्रमुख अंग है तो कहीं उदग्र राजनीति का । पंचतंत्रकार इन्द्र के इन स्वरूपों को पुराणों तथा स्मृतियों में वर्णित इन्द्रसम्बन्धी पुराकथाओं से ही उद्दृत करते हैं, यह विशेषता है।

जैसा कि प्रारंभ में ही संकेत किया जा चुका है, महाक वि गुणा दूय-कृत बुहत्कथा ही समस्त संस्कृत कथावा इ. मय का मूलस्त्रोत है। बुहत्कथा तो आज दुर्लभ है परन्तु बुधस्वामी, क्षेमेन्द्र तथा सोमदेव द्वारा विरचित उस कथा के तीन रूपान्तर सौभाग्य से उपलब्ध हैं। प्राकृत में भी जैनक वि संघरासगणी ने "बसुदेव हिण्डी" नाम से एकं संस्करण तैयार किया। अतः बुहत्कथा के मूलरूप की कल्पना इन ग्रंथों के आधार पर की जा सकती है।

सोमदेवपुणीत कथासरित्सागर के नवमलम्बक के घरूठ-तरंग में नल-दमयन्ती की पुराणपृतिद्ध कथा ११ लोक 237 से 416 तक १ विर्णित है जिसमें इन्द्र का भी सन्दर्भ आया है। नल-दमयन्ती के पुणय-स्वयंवर का समाचार इन्द्रादि लोकपाल देविर्धि नारद से सुनते हैं तथा पांचों १ इन्द्र, वायु, यम, अग्नि तथा करूण नल से मिलकर अपना सन्देश दमयन्ती के पास प्रेषित कराते हैं कि तुम पांच लोकपालों मेसे किसी एक का वरण कर लो। मानवयो नि में उत्पन्न नल से तुम्हारा क्या प्योजन १।

<sup>।</sup> पञ्चानां वरयेकं नः किं मर्त्येन नलेन ते १ - कथा 0 9-6-262

देवों की कृपा से अदूषय शरीर नल दमयन्ती के पास जाकर उनका सन्देश यथावत् कह देता है। देवों का सन्देश हुनकर पतिवृता दमयन्ती ने भी उत्तर दिया — "देवता भले ही अमर हों, परन्तु मेरा पति तो जल ही होगा। मुझे देवताओं से क्या प्रयोजन 9" !-

नल ने दमयन्ती का भी सन्देश लोकपालों को यथावत् सुना दिया । नल की सत्यवादिता से प्रभावित लोकपालों ने उसे वर दिया कि "हे सत्यवादिन् ! हम तेरे वश में हैं । तुजब भी समरण करेगा , हम तेरे समीप आयेंगे ।" 20

जब पांचों लोकपाल नल का रूप धारण कर नल के ही साथ स्वयंवर में बैठ गए तब उन्हें देखकर दमयन्ती विस्मित हो उठी । परन्तु उसने तभी पवित्र मन से कहा — "हे लोकपालों ! यदि स्वप्न में भी मेरा मन , नल को छोड़कर किसी अन्य पुरूष में आसकत न हुआ हो तो तुम्हें मेरे सत्य की सौगन्ध है , अपना स्वरूप मुझे दिखाओं !" दमयन्ती का यह वचन सुनते ही इन्द्रादि स्वरूपतः प्रकट हो गये तथा उसने वास्तविक नल का वरण कर लिया ।

#### प्रकीर्णको टिक इन्द्रोल्लेख

प्रकीर्ण का अर्थ है बिखराहुआ । प्रकीर्णको टिक इन्द्रोल्लेख का तात्पर्य है देवस्तृतियों तथा अन्यापदेशादि संग्रहों में यत्र-तत्र बिखरे हुए इन्द्र-सम्बन्धी सन्दर्भ । वस्तृत: इन्द्रसन्दर्भों का यह स्वरूप बड़े महत्त्व का है क्यों कि इनमें इन्द्र को विविध

तथापि मे नलो भर्ता न कार्य त्रिद्रौर्मम ।। कथा० १-6-265

<sup>2.</sup> वरंथा वयमिदानीं ते स्मृतमात्रोपगामिनः । तथ्यवादिन्त्रिति च ते तुष्टास्तस्मै दद्ववरान् ।। कथा० १-6-267

<sup>3.</sup> भो लोकपालाः स्वप्ने अपि नलादंन्यत्र चेन्न मे । मनस्ततेन सत्येन स्वं दर्शयत मे वपुः ।। कथा० १-6-274

प्रतिमानों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नीतिशास्त्रीय स्फुट पदों में भी इन्द्र को नानाविध सवैदनात्मक अनुभूतियों का प्रतिमान बनाया गया है। उदाहरणार्थ - °

इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं पृख्यापितेगुणैः ।

अर्थात् अपने मुंह मियां मिटठू बनने पर तो देवराज इन्द्र भी छोटा हो जाता है। यहां इन्द्र को महत्ता एवं गुरूता का प्रतीक मानकर ही यह बात नहीं गई है। सेमेन्द्र तथा नीलकण्ठदीं क्षित की व्यंग्यपरक रचनाओं में इन्द्रपरक ऐसी अनेक उक्तियां विद्यमान हैं। इन सबका कृमिक विवेचन किया जा रहा है।

पण्डितराज जगन्नाथ-पृणीत अन्योक्तियों में इन्द्र ते जुड़े तन्दर्भ अनेक बार आये हैं। भूमर की दुरवस्था का चित्रण करते हुए कवि बार-बार कहता है कि कहां तो नन्दन-वन में विहार करने वाला भूमर और कहां उसकी कुटज आदि पुष्टपों में दुर्दशा १

> आजन्मकल्पतरूकाननकामचारी यत्कौतुकादुपगंतः कुटजं मिलिन्दः । तत्कर्मणः सुसदृशं फ्लमेतदेव यत्प्रायं साम्यमधुना मधुमक्षिकाभिः ।।

आजीवन कल्पवृक्ष के वन में स्वतंत्र विचरण करने वाला भूमर यदि कौतुक वश कुटज पर आ बैठा तो यह उसके लिये उचित ही है कि लोग उसे मधुमक्खी समझने लेगें §अथात् मनुष्य की पृतिष्ठा उचित स्थान या पद पर रहने से ही होती हैं

नन्दनजन्मा मधुपः तुरतरुकुतुमेषु पीतमकरन्दः । देवादवनिमुषेतः कुटजतुमेष्टवपि तमीहते वृत्तिम् ।। 2.

उच्चपदासीन व्यक्ति दुर्भाग्यग्रस्त होने पर हीनवृत्ति से भी जीवनयापन करने के लिये विवश हो जाता है जैसे नन्दनवन में उत्पन्न भूमर पृथ्वीलोक में आ जाने पर कुटज के पुष्पों से ही सन्तोष कर लेता है।

<sup>ा.</sup> पण्डितराजकाव्यसंगृहः १ुअविधिष्टान्योक्तयः१ शलोक ५

<sup>2.</sup> वहीं , श्लोक 16

पुरन्दरपुरे पुरा कचिरकानने नन्दने निपीय मधुरं मधु प्रकटितारवी यो ऽ भवत् । प्रमुष्टकगलतालुको गलितमंजुलालापकः स स्व. मधुपो ऽ धुना बदरिकारसं कांक्षति ।।

प्रतृत अन्यो कित में भी अमरावती पुरी के नन्दनवन में मधुर मधुपान करने वाले भूमर की बेर के फ्लरस की आकांक्षा के बहाने उसकी दुर्दशा का चित्रण किया गया है। इसीप्रकार कल्पतरू की मदिरा के आस्वाद से मेदस्विनी मधुकरी का, पृथ्वीतल पर आते हो, गिरगिट की मुख्युहा में समा जाने की बात कवि एक अन्य पद में करता है -

पूर्व कल्पतरुप्रसुनमदिरास्वादेन मेदास्विनी भाम्यन्ती कृकलासवक्त्रकुहरं हा हन्त संगाहते ।।<sup>2</sup>•

चातक १पिपीहा १ के सन्दर्भ में इन्द्र की चर्चा प्रायः आती है। पिपीहा
आकर्मिक १र्द्रमावतः प्राप्त १ जलकणों से ही सन्तोष कर लेता है। वह जल की याचना
देवराज इन्द्र से भी नहीं करता। मात्र इसलिये कहीं उसकी साचना व्यर्थ न हो जाय १

आकित्मिककणैः प्राणान् धारयत्येव चातकः । प्रार्थनाभैगभीतोऽसौ शकादिष न याचते ।। 3.

प्रमृत पद्य में दाता शुंगांक की वदान्यता में शंका ट्यक्त की गई है। परन्तु कहीं-कहीं ठीक इसका उल्टा बताया गया है। पृथ्वी पर जल देने वाले बादलों की क्या कमी है 9 नहीं। परन्तु पपीहा जाने किस कारण से देवराज इन्द्र से ही जल की याचना करता है, किसी और से नहीं।

के वा न सन्ति भृवि वारिवहावंतसा हंसावलीवलयिनो जलसन्त्रिवेशाः । किंचातकः फ्लमपेक्ष्य सुवज्रपातां पौरन्दरीं कलमते नववारिधाराम् ।।

<sup>1.</sup> पण्डितराजकाच्यतेगृहः १अविष्टिः अविष्टिः । १ वर्षाक 23

<sup>2.</sup> वही . श्लोक -24

<sup>3.</sup> वही. श्लोंक -232

<sup>4.</sup> वही , श्लोक-235

सागर से सम्बद्ध अन्यो कितयों में भी पण्डितराज देवेन्द्र की चर्चा करते हैं। प्रायः सबका भाव यही है कि लाभ लेते समय तो सब अपने बन जाने हैं परन्तु संकटकाल में लाभान्वित व्यक्ति भी पास नहीं फ्टकता। समुद्र ने मन्थन की घोर व्यथा हा । मंथन से निकले रत्नों को सारे देवताओं ने बांट लिया। परन्तु जब महर्षि अगस्त्य उसी समुद्र को पीने को उद्यत हो गये तो उन्हें रोकने के लिये कोई आगे नहीं बढ़ा।

रसगंगाधर के उदाहरण-पद्यों में भी पण्डितराज जगन्नाथ ने देवराज इन्द्र को विविध सन्दर्भों में स्मरण किया है। किसी राजा की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है कि सहस्त्रनेत्र इन्द्र भी आपके अदभुत रूप को देख पाने में समर्थ नहीं हैं -

> गीष्पतिरप्याङ्गिरसो गदितुं ते गुणगणान् सगर्वो न । इन्द्रः सहस्त्रनयनो ८ प्यदभुतरूपं परिच्छेतुम् ।।

एक अन्य पद्य में किसी नरेश की तुलना इन्द्र के साथ करते हुए कवि कहता है कि कहां यह त्रिलोकी का स्वामी और कहां आप , पृथ्वी मात्र के बालक ए कहां वह सहस्त्रनेत्र और कहां आप , द्विनेत्र ए ईमला दोनों में क्या तुलना है १ई

जगत्त्रयत्रांणधृतवृतस्य धमातलं केवलमेव रक्षन् । कथं समारोहिति हन्त राजन् सहस्त्रनेत्रस्य तुलां स्निनेत्रः ११

पण्डितराजका व्यस्गृहः १अविधिष्टा न्योक्तयः १ ४ लोक ५००

<sup>2.</sup> वहीं , श्लोक-503

<sup>3.</sup> वही , श्लोक-504

<sup>4.</sup> वही , श्लोक-506

नन्दनवन की भूरि-भूरि पृशंता करते हुए कवि कहता है कि ईववर करे वैश्वानर ﴿अग्निः तुमसे दूर रहे । हे नन्दनवन ! तुम स्वर्ग की शिखामणि हो , कल्पवृक्षों के आगार हो तथा पौलोभी-पुरुहूत की पुण्यावलियों की परिणति हो । तुम अग्निदाह ते बचे रही । 10

भर्तृहरिप्रणीत नीतिशतक में देवराज इन्द्र वे वज्रप्रहार से नगराज हिमाचल के पक्षच्छेद की चर्चा आई है। पिता के उस संकट में प्राण बचाकर भागने वाले मैनाक की कवि निन्दा करता है । वस्तुतः यह अन्यायदेश संकट में साथ छोड़ने वालों स्वजनों पर एक तीखा पृहार है।

> वरं पक्षच्छेदः तमदमहावनमुक्तकुलिश-पृहारेरूद्गच्छदृबहुलदहनोद्गारगुरूभिः । तुषाराद्रेः सूनोरहह । पितरि क्लेशविवशे न चारौ सम्पातः पयित पयता पत्युरुचितः ।। 20 नी ति० 26

देवराज इन्द्र को ही आधार बनाकर भर्तुहरिनेएक पद में पौरूष की व्यर्थता तथा नियति की बलवता को प्रदर्शित किया है। वृत्राप्तुर, तारकाप्तुर, रावण, हिरण्यक शिपु तथा बलि आदि अनेक असुरों ने यथावसर इन्द्र को रणभूमि में परास्त किया, यह पौराणिक प्रतंगों से सर्वथा स्पष्ट है। उसी तथ्य को साहित्यिक झैली में उपन्यस्त करते हैं भर्तृहरि - देवगुरू बुहरपति जिसका पुरोहित हो वज़ आयुध हो , देवता है निक हों , स्वर्गलोक दुर्ग हो , भगवान् विष्णु सहायक हो तथा ऐरावत वाहन हो । इतने सारे रेषवर्यों से युक्त होता हुआ भी यदि इन्द्र समरांगण में वैरियों द्वारा पराजित कर दिया गया तो फिर दैव १ नियतिं १ ही सर्वोपरि है। धिक्कार है पौरूष को।

प्रास्ताविकविलासः, इलोक 55

<sup>2.</sup> इसी भाव का एक पद्म शाई, धरपद्धति के अन्यो क्ति-खण्ड में भी आया है -शकादरिध यदि पंधयुगं तथापि मैनाक । सन्ति तव नेह गतागतानि । निः सत्त्वता च निरपत्रपता च किन्तु पाथो निधौ निपतता भवता जितानि ।

नेता थस्य बृहस्पातः पृहरणं वज्रं दुराः ते निकाः स्वर्गो दुर्गमनुगृहः किल हरेरेरावतो वारणः । इत्येशवर्येषला न्वितो अपि बल भिद् भगनः परेः तंगरे तद् व्यक्तं ननु दैवमेव शरणं धिरिधग् वृथा पौरूषम् ।।

-नी तिशतक शलोक-88

सुना षितरत्नकोष , सदु क्तिकणामित, शाई, धरपद्धति , सुना खिता करी, प्रसन्तराहित्यरत्नाकर तथा प्रस्तावरत्नाकर आदि सुभाषित संब्रहणेथों में भी इन्द्र विख्य कि प्रकीण श्लोकों का विपुल संब्रह है । विस्तारभ्य से यहां सदकुछ प्रस्तुत करना अपे धित नहीं प्रतीत होता । फिर भी कुछ सन्दर्भ प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

शाई, धरपद्धति ११4वीं शती ई०१ के पृहेलिकापह्नुतिकूटा ख्यान शिर्धिक में एक श्लोक इसप्रकार वर्णित है -

> विजितात्मभवद्गेषिगुरूपादहतो जनः । हिमापहामित्रधेरैच्याप्तं क्योमाभिनन्दति ।।

यह श्लोक आचार्य दण्डिन् द्वारा विरचित बताया गया है । इसका तारपर्य मात्र इतना है कि "सूर्यांतप से सन्तप्त व्यक्ति आकाश को मेधाच्छन्न देख प्रसन्न हो रहा है ।" परन्तु है यह कूटश्लोक जिसका अर्थ निकास पाना कठिन है ।

अर्थ इसपुकार है - वि=गरूड के द्वारा जित= जीते गर इन्द्र के आत्ममव =
अर्जुन के द्वेषी = कर्ण के गुरू १ पिता १ = सूर्य के पाद = किरणों से हत= सन्तप्त जन हिमापह=
अग्नि के अमित्र= जल को धारण करने वाले = बादलों से व्याप्त व्योम = आकाश का
अभिनन्दन कर रहा है।

नदी-सम्बन्धी एक अन्योकित में कवि गंगा को पुरन्दरतरूणी संगतिसुखदायिनी

यद्यपि दिशि दिशि तरितः परितः परिपूरिताम्भतः तन्ति । तदिप पुरन्दरतरूणीतंगतितुखदायिनी गंगा ।।

संकार्णान्यो कित शीर्षक में संकलित एक श्लोक में इन्द्र के रम्भासम्भोगजन्य सुखानुभव की चर्चा की गई है - जम्भारिरेव जानाति रम्भातम्भोगविभूमम् । घट्येटीविटः किंस्विज्जानात्यमरकामिनीम् ।।

अन्यान्य प्रतंगों में भी इन्द्र का उल्लेख मिलता है जिनमें उक्तिवैचित्र्य का पुट विद्यमान है। किसी भूपाल की दिग्विजय-यात्रा का वर्णन करते हुए कवि कहता है – है राजन् ! आपकी तेना के प्रयाण करने पर अष्रवों ते युरों ते उड़ी धूल के कारण , खुले नेत्रों वाला सुत्रामा इन्द्र पातालभूल में स्थित शेष को भाग्यशाली मानता है है क्यों कि शेष की आँखे धूल ते सुरक्षित हैं जबकि इन्द्र के सहस्त्रनेत्र धूल ते भर गये हैं है और गजतेना के असह्य भार ते पीड़ित शेष इन्द्र को भाग्यशाली मानते हैं है क्यों कि वह भारमुक्त हैं है

सुत्रामा बहु मन्यते फणियतिं पातालमूलस्थितं सोऽप्युद्दामकरीन्द्राद्धारभरकलान्तः सहस्त्रेक्षणम् ।। — शार्क्व्यर० वलोक ।२५५

# काट्यादि में वर्णित इन्द्रचरित का मूल्याइ न

आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश में स्पष्टतः लिखा है कि काव्य "लोकोत्त्रवर्ण-ना निपुण कविकर्म" होता है। काव्य का रकमात्र उद्देश्य है लोक के समक्ष यह आदर्श प्रस्तुत करना कि "रामादिवद् वर्तितव्यं न रावणादिवत्" अर्थात् हमें रामादि महापुरूषों के समान आचरण करना चाहिये न कि रावण आदि लोकपीडक आततायियों के समान। आचार्य मम्मट के इस मन्तव्य से काव्य का आदर्शवादी स्वरूप स्पष्ट हो जाता है ।

पौराणिक-वाइ. मय में जहां इन्द्रकथाओं को उनके यथार्थ रूप में उपन्यस्त किया गया है, कांच्यादि अभिजात संस्कृत-वाइ. मय में उन्हें आदर्श के सांचे में ढालकर ही प्रस्तुत किया गया है। कांच्यादि वाइ. मय में उपनिबद्ध इन्द्रचरित की जो पृमुख विशेषतारं परिलक्षित होती हैं वे इसम्कार हैं -

 कौटुम्बिक-परिवेष वैदिक इन्द्र का अधिकांश यरित उसके अकेले व्यक्तित्व की सीमा में सीमित है। कहीं भी उसके कौटुम्बिक परिवेश का सांगोपांग चित्रण नहीं मिलता है स्काध अपवादों को छोड़कर १इन्द्र-इन्द्राणी-वृषाकिष संवाद-सुक्त, अग्वेद दशम मण्डल१ पुराणों में भी इन्द्र का चरित उसके विविध व्यापक शौर्य-पराकृम भरे कार्यों में सी मित है। परन्तु काव्यादि में चित्रित इन्द्र पूर्णस्प से कौटुम्बिक परिवेश का अंग है। यही कारण है कि काव्यादि वाइ. मय में वर्णित इन्द्र चरित में एक आदर्श पिता, आदर्श मित्र, आदर्श स्वामी तथा आदर्श पति का रूप देखने को मिलता है।

का लिदास के नाटकों १ विक्रमोर्वशीय तथा शाकुन्तल १ में इन्द्र को पुरुतवा तथा दुष्यन्त के मित्ररूप में प्रस्तुत किया गया है। मित्र एक-दूसरे के सुख-दुःख के साथी होते हैं। इन्द्र के मन में अपने प्रिय मित्र पुरुतवा के प्रति ऐसा ही प्रेमभाव है। उसे जब ज्ञात होता है कि देवांगना उर्वशी पुरुतवा से प्रेम करती है और इसी प्रेम के कारण वह अभिनय करते समय "पुरुषोत्तम" की बजाय "पुरुतवा" कह देठी है — तो पुरुतवा के प्रति उसका प्रेम उमझ पड़ता है और वह आचार्य भरत के शाप से शापित उर्वशी को सान्त्वना देते हुए कहता है कि "उर्वशी ! जिसके प्रति तुम्हारा प्रेम है वह मेरा समराङ्गणमित्र है और मुझे तो उसका प्रिय १ कल्याण १ करना ही है। इसलिये तुम पुरुन्नतापूर्वक पुरुतवा की सेवा के लिये जाओ और सन्तानोत्पति तक उनके साथ रहो !"

पुत्ररत्न आयु को जन्म देने के बाद उर्वशी पुरुरवा से विच्छिन्न होने को होती है।
पुगाद प्रेम के बन्धन में बंधे, अतूप्त प्रेमियों -पुरुरवा तथा उर्वशी - के लिये यह विछोह
मृत्यु से कम नहीं है। उर्वशी का वियोग उपस्थित होते ही पुरुरवा संसार से विरक्त
हो उठते हैं तथा आयु को राज्याभिष्मिकत कर वन जाने को उद्यात हो जाते हैं। परन्तु
देवराज इन्द्र को अपने मित्र की यह व्यथा सह्य नहीं है। वह देविष् नारद से सन्देश
भेज कर पुरुरवा तथा उर्वशी को यावज्जीवन एक साथ रहने को अनुमति प्रदान कर देते
हैं। "।"

अभिज्ञान शाकुन्तल में भी दुष्यन्त के प्रति इन्द्र का असीम अनुराग प्रदर्शित किया गया है। दुर्जय राक्षसवंश का विनाश कर देने पर देवराज इन्द्र दुष्यन्त के अभिनन्दनार्थ अमरावती में स्वागतसमारोह का आयोजन करता है। वह एक सहृदय

<sup>।.</sup> दूष्ट्य -विक्रमो 0 अंब-5

मित्र की तरह प्रेम से सराबोर होकर वीर दुष्यन्त को अपने अर्थासन पर बैठाता है तथा अपने ही हाथों उसके गले में मन्दारमाला पहनाता है। 10

इसप्रकार लौकिक संस्कृत-वाड्ग्मय में वर्णित इन्द्र पौराणिक इन्द्र ती तरह न तो मर्त्य राजाओं का अकारणवैरी है, न ही उन्हें अपनी अपेक्षा "अवर" मानने वाला । वस्तुतः वह गुणागृही है । कुमार रघु पर जब उसका वज़प्रहार निश्थिक सिद्ध हो जाता है तब रघु की वीरता से मुग्ध हो कर देवराज इन्द्र स्वयं प्रकट हो जाता है और महाराज दिलीप को बिना सौवां यज्ञ सम्पन्न किये ही, शतकृतुत्व का फल प्रदान करता है । वह कुमार रघु की भी भूरि-भूरि प्रांसा करता है ।

भारापृणीत कर्णभारम् एकांकी में भी देवराज इन्द्र को पुत्रमोह से तंग्रस्त एक सांसारिक पिता के रूप में पुदर्शित किया गया है। जैसे एक सांसारिक पिता अपने पुत्र के हित के लिये सबकुछ करने को उधत रहता है और पुत्रमोहवा ही कभी कभी विवेक को भी ताख पर रख देता है ठीक उसीप्रकार इन्द्र अपने पुत्र अर्जुन की हितकामना से प्रेरित होकर उसे अपृतिम धनुर्धर बनाने में कोई कोर-कसर नहीं रखता । अर्जुन को सर्वाधि भय सूर्यपुत्र कर्ण से ही है उसके दिव्य कवच-कुण्डल के कारण । फ्लतः वत्सल पिता के रूप में इन्द्र कर्ण से कवचकुण्डल प्राप्त करने में छल-वञ्चना का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं करत क्यों कि उसे ज्ञात है कि कर्ण स्वतः तो सद्गुण-सम्पन्न है परन्तु दुर्योधन के प्रेम में वह अन्ध है और उसकी प्रसन्नता मात्र के लिये कोई भी नृशंस कृत्य करने में वह संकोच नहीं करेगा फ्लतः उसे दिव्य कवचकुण्डल से हीन करके सामान्य मर्त्यकोटि का योद्धा बना देना ही उचित है।

उपर्युक्त उदाहरणों से इन्द्र की मित्रवत्सलता तथा पुत्रप्रेम का सुरूपष्ट प्रमाण मिलता है । इसीप्रकार अन्यापदेशों में आये पद्यों से उसकी दानशीलता तथा शरणागतरक्षा का भी बोध होता है । इस सन्दर्भ में पण्डितराज जगन्नाथ का यह श्लोक उद्धरण देने योग्य है -

<sup>।.</sup> द्रष्टटच्य - अभिज्ञान० ७-२

एक एव खगो मानी वने वसति चातकः । पिपासितो वा मियते माचते वा पुरन्दरम् ।।

2. सद्गुणाश्रयता: पुराणों में जहां पदे-पदे इन्द्र की कामलिएसा तथा द्वेष-सत्तर
भाव को विविध कथाओं कमाध्यम से उजागर किया गया है काट्यादि बाइ मय में
प्रायः उसके व्यक्तित्व के गुणात्मक पक्ष को ही प्रकाशित किया गया है। उसके व्यक्तित्व
में तिरोहित कल्याणात्मक मानवीय संवेदनाओं को ही कवियों ने अधिक वर्णित किया
है। इन काव्यों में देवराज इन्द्र के दाम्पत्य को आदर्श निरूपित किया गया है। वह
पौराणिक वाइ मय का इन्द्र नहीं है जोकि सर्वगुण-सम्पन्न, प्रतिवृता-शिरोमणि शची
के रहते हुए भी निरन्तर व्यभियार में डूबा रहता है। लौकिक संस्कृत वाइ मय का
इन्द्र अपनी भार्या में सर्वथा अनुरक्त एक आदर्श गृहपति है। इसका प्रमाण हम का लिदासपृणीत शाकुन्तल नाटक में पाते हैं जहां महर्षि मारीच राजिष्ठ शकुन्तला को आशीष् देते
हुए कहते हैं -

आखण्डलसमो भर्ता जयन्तपृतिमः सुतः । आशीरन्या न ते योग्या पौलोभीसदृशी भवः ।। शाकु० ७–२८

इन्द्र में कृतज्ञता तथा प्रत्युपकार का भावं कूट-कूट कर भरा है । कर्ण से कवचकुण्डल लेने के बाद वह प्रत्युपकार की भावना से भर जाता है और स्वयमेव उसे एक शत्रुसंहारक अमोध शक्ति देने का प्रस्ताव रखता है । कर्ण के निषेध करने के बावजूद भी वह उसे शक्ति प्रदान करता है ।

इन्द्र में स्वामी के तमस्त गुण विद्यमान हैं। देवताओं पर विपति पड़ते ही वह उद्भिग्न हो उठता है। वह असुरों से जूझने के लिये निरन्तर उद्यत रहता है। यदि उसका शौर्य-पराकृम काम नहीं कर पाता तो वह तमुचित तमाधान के लिये भगवान पृजापति १ ब्रह्मा १ विष्णु अथवा देवाधिदेव शिव की शरण में जाता है। का लिदा तपणीत कुमारसम्भव में इन्द्र के, देवमण्डलीत हित ब्रह्मा की शरण में जाने का वर्णन प्राप्त होता है। असुर विनाश के लिये वह पुरुरवा, दुष्यन्त तथा अर्जुन जैसे भूलोकीय वीरों की तहायता भी लेता है।

द्रष्टटच्य कर्णभारम्

ईभासप्णीत

ई

उन्तरिक्षलोक का देवता है। पौराणिक वाइ. मय का इन्द्र पूर्णतः अन्तरिक्षलोक का देवता है। पौराणिक वाइ. मय का इन्द्र भी अमरावतीहवर है जो कि स्वार्थवश ही १पज्ञों में सोमपानार्थ, कामपिपासा के शमनार्थ कभी-कभी धराधाम पर आता है। परन्तु लौकिक संस्कृत वाइ. मय में चित्रित इन्द्र स्वर्ग स्वं मृत्युलोक की समन्वित संस्कृति का प्रतीक है। उसे जितनी चिन्ता देवों के योग-क्षेम की है उससे कम मानवों की नहीं। वस्तुतः पार्थिव नरेशों से उसका पररस्परिक योग-क्षेम का सम्बन्ध है। पार्थिव नरेशों द्वारा विशाल यहां के माध्यम से उसे परितृष्ट किया जाता है और इस उपकार के बदले इन्द्र के द्वारा भी प्रभूत जलवृष्टि करके पृथ्वी शस्यश्यामला बना दी जाती है।

इन्द्र समृद्धि एवं रेषवर्ष का प्रतीक है। इसीकारण पृथ्वीपालक नरेश को भी 'राजेन्द्र" के रूप में सम्बोधित किया गया है जिसका स्पष्ट तात्पर्य है – राजाओं में इन्द्र दूं श्रेष्ठठ्र

इसप्कार हम देखते हैं कि लौ किक संस्कृत-वाइ मय के रचनाकार पौराणिक तथा वैदिक इन्द्रकथाओं को जैसा का तैसा नहीं ग्रहण करते । वे उन कथाओं का अन्धानुकरण नहीं करते । बल्कि लोकमंगल की सिद्धि के उद्देश्य से इन्द्र्यरित का आदर्श रूप ही ग्रहण करते हैं जो तत्य , शिव तथा सुन्दर की सिद्धि में सहायक हो सकें । लौ किक संस्कृत-वाइ मय का इन्द्र पूर्णरूप से एक पार्थिव प्राणी बन जाता है । उसके चरित्र में देवत्व की अपेक्षा मानवीय सहृदयता अधिक दृष्टिरगोचर होती है ।

<sup>।.</sup> द्रष्टिच्य अभिज्ञान० ७-५4

# "पञ्चम अध्याय"

## इन्द्रसन्दर्भों की व्यापकता तथा भारतीय संस्कृति के निर्माण में उनका योगदान

इन्द्रसन्दर्भों की व्यापकता । - 292
कर्मकाण्डीय व्यवस्था सर्वं इन्द्र । - 300
पारलों किक श्रेय सर्वं इन्द्र । - 304
ऐंहलों किक श्रेय सर्वं इन्द्र । - 311
राजधर्म सर्वं इन्द्र । - 319
लोकधर्म सर्वं इन्द्र । - 334
विषयोपसंहार । - 346

# इन्द्रसन्दर्भों की ट्यापकता तथा भारतीय-संस्कृति के निर्माण में उनका योगदान

इन्द्र-सन्दर्भों की व्यापकता का अत्यन्त संधिप्त तथा आंशिक उल्लेख पृथम अध्याय में किया जा चुका है। ये सन्दर्भ मुख्यतः तीन वर्गों में विभक्त हैं -

- एशिया माइनर क्षेत्र १वर्तमान तुर्किस्तान१
- 2. ईरान क्षेत्र
- उ॰ बृहत्तर भारत क्षेत्र १दिक्षण पूर्व रिशिया के राष्ट्र १

इन क्षेत्रों की विशेषता यह है कि इनमें सर्वत्र "इन्द्र" नाम से ही इन्द्र की चर्चाएं उपलब्ध होती हैं। अतस्व स्पष्ट है कि ये समस्त क्षेत्र कभी वैदिक सम्यता, संस्कृति एवं देवोपासना के क्षेत्र रहे होंगे। मयसंस्कृति १मिक्सको १ अतुरसंस्कृति १ असी रिया १ सुमेल-संस्कृति तथा बेबिलोन-संस्कृति १ ईराक अथवा ग्रीक-संस्कृति में भी वर्षा के देवता का कोई न कोई रूप विद्यमान अवश्य है। परन्तु उसे हम आर्यसंस्कृति के इन्द्र से प्रत्यक्षतः नहीं जोड़ सकते।

रिश्चियामाइनर क्षेत्र में इन्द्र का उल्लेख "इ-न्द-र" के रूप में मिलता है। बोगाज़कोई के उत्खनन से प्राप्त शिलापट्ट पर इन्द्रादि चार वैदिक देवताओं के कीलाक्षर नामोल्लेख से जहां विद्वानों की यह धारणा दृद्ध हुई कि कभी रिशिया माइनर क्षेत्र में वैदिक संस्कृति का अर्वस्व विद्यमान था वहीं कुछ संकीण विचारधारा के विद्वानों ने यह सिद्धान्त भी स्थापित करना चाहा कि आर्य-संस्कृति का मूलस्थान मध्य-रिशिया ही था और भारत में आने वाले आर्य मूलतः आकृान्ताही थे जिन्होंने कि यहां के मूलनिवासियों - द्रविड़ों को पराजित कर दिक्षण-भारत की ओर खेदड़ दिया तथा अपनी सत्ता स्थापित कर ली।

वस्तुतः आयों को विदेशी मानना तथा आर्यसंस्कृति को आयातित स्वीकार करना तथा वेदोल्लिखित इन्द्र के दांसों के साथ हुए संघर्ष को "आर्य-द्रविड-संघर्ष" का

बोनाक्रको उत्खनन के सन्दर्भ में अपे क्षित सामग्री प्रथम अध्याय
में प्रस्तुत की जा चुकी है।

रंग देना , भारतिवरोधी पाइचात्य विद्वानों का एक घड्यंत्र मात्र था । वेबर , विषिड्शा तथा स्टीन जैसे अनेक ऐसे पाइचात्त्य विद्वान् थे जो भारतीय साहित्य को प्रीक-साहित्य का अनुवर्ती ही मानते थे । वे किसी भी भारतीय कला , विद्या अथवा वस्तु को अत्यन्त प्राचीन मानकर , उसे गौरव देने के पक्ष में नहीं थे । लार्ड मैकाले स्वयं ऐसे विद्वानों का प्रशंसक था जो भारतीय सम्यता, संस्कृति एवं साहित्य का अवमृत्यन करने में समर्थ थे । अपने एक पत्र में उसने प्रोठ मैक्समूलर को भी धन्यवाद लिख मेजा था वेदों को ईसा से मात्र 1200 वर्ष प्राचीन मानने के लिये । मैकाले के पत्रों से भारतीय-संस्कृति एवं साहित्य के अवमृत्यन के पीछे स्थापित एवं सिकृय सुनियोजित तथा शासनसमर्मित घड्यंत्र का पता लग जाता है । दुर्मांग्य तो यह है कि भारतीय इतिहासकार ऐसे घड्यंत्रों के समर्थन में विदेशी विद्वानों से भी दो कदम आगे हैं ।

परन्तु सेते तंकीण तथा द्वरागृही विचारों का खण्डन दूसरे विदेशी विद्वानों ने स्वयं किया है। स्विधामाइनर में प्राप्त इन्द्रोल्लेख तथा वैदिक तंस्कृति के पल्लवन के सन्दर्भ में प्रोण हाजनी, प्रोण जैक्सन, क्वेंद्रकेट्र , विण्टरनित्यन तथा हिल्बाण्ट महोदय ने पर्याप्त लिखा है जिसका विवरण प्रथम अध्याय में प्रस्तुत किया जा चुका है। विण्टरनित्ज तथा हिल्बाण्ट ने भारतीय आर्यतंस्कृति के प्रिचमी स्विधा में कृमिक प्रचार-प्रसार को अनेक अकाद्य प्रमाणों के आधार पर निरूपित किया है जिनमें कि उत्वनन से प्राप्त मृत्यलक प्रमुख हैं।

ईरान में मुस्लिमों के आकृमण से पूर्व अग्निपूजक पारसीकों की सम्यता एवं संस्कृति विद्यमान थी । इनका धर्मग्रन्थ अवेस्ता है जिसकी भाषा वेदमेंत्रों के अत्यन्त समीप है । वेद तथा अवेस्ता की भाषा में उतना ही साम्य है जितना कि संस्कृत एवं महाराष्ट्री भीरसेनी आदि पृाकृत भाषाओं में ।

वेदों की ही तरह अवेस्ता का भी अपना देवशास्त्र है । अधिकांश देवता भी वही हैं जो श्वग्वेद में उल्लिखित हैं । परन्तुं दोनो धर्मग्रंथों में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि जहां श्वग्वेद में इन्द्र सर्वश्रिष्ठ हैं , सर्वाधिक चर्चित एवं उपस्तुत है - अवेस्ता में इस

नाम ते तमान अर्थ में उत्तका उल्लेख भी नहीं है। अवेहता में इन्द्र का तथान अग्नि ने ले लिया है। यह और भी आश्चर्यजनक तथ्य है कि वृत्रहन् जो कि ग्रन्वेद में इन्द्र के एक विशेषण मात्र के रूप में पृयुक्त हुआ है, अवेहता में एक स्वतंत्र देवता के रूप में विणित हुआ है। यद्यपि मैकडानेल इन दोनों को सर्वथा पृथक मानते हैं, परन्तु अधिसंख्य विद्रानों की दृष्टित में अवेहता का वैरेध्रेशन् हुं=वृत्रहन्ह्रं तथा वेदों का वृत्रहन् इन्द्र ही है। परवर्ती फारसी में यही शब्द "बहराम" के रूप में पृयुक्त हुआ है। आर्मीनियन माषा में भी यही शब्द "वहरन" के रूप में विद्यमान है।

अवेस्ता का वैरेग्नेंग्न ही अग्वेद का वृत्तहन् इन्द्र है" — इस तथ्य की सिद्धि वैरेग्नेंग्न सम्बन्धी विवरणों से भी हो जाती है। डाँ० गयाचरण त्रिपाठी जी ने इन विवरणों की विस्तृत-समीक्षा अपने शोधप्रबन्ध में की है जिसका एक संक्षिप्त सारांश यहां साभार प्रसृत किया जा रहा है। डाँ० त्रिपाठी स्पष्टतः अपना विचार व्यक्त करते हैं। इन्द्र तथा वैरेग्नेंग्न की एकता के सन्दर्भ में — "मैकडानेल, ओल्डेनवर्ग तथा श्लीगल का यह मत भी अप्रमाणित एवं अयुक्त है कि भारोपीय-काल में "आकाश में गरजने वाले देवता" के अतिरिक्त "तिहद्गर्जन" का भी एक स्वतंत्र एवं पृथक् देवता था। पृथम देवता से मैकडानेल का क्या तात्पर्य है यह स्पष्ट नहीं है। इसप्रकार के दो पृथक् देवता कभी नहीं रहे। इन्द्र सुख्यतः वृष्टिट का देवता है और वृत्र वृष्टिट का अवरोध करता है। उसे मारे बिना वृष्टिट नहीं हो सकती। वृत्रहन् को तिहत् के देव से कोई सम्बन्ध नहीं है।"।

<sup>1.</sup> द्रष्टव्य वैदिकदेवता , उद्भव और विकास , पृ०-231 डॉ ग्रायास्वरण सिपारी ।

फादर ए० जिमरमैन ने भी स्पष्ट शब्दों में इन्द्र को वर्षा का देवता स्वीकार किया है। 'और यदि इन्द्र वर्षा का ही देवता है तो वही वृत्रघन भी है क्यों कि तमूचे अपवेद में वृत्र को वर्षावरोधक अहुर के ही रूप में कल्पित किया गया है। वृत्र का वध करके ही इन्द्र जल की सात धाराओं को पृथ्वी पर प्रवाहित करता है।

ेड्रस प्रकार ए० जिसरमैन वृत्रघन तथा इन्द्र को एक ही मानते हैं। ऐसी स्थिति में अवेस्ता का वैरेप्रेग्न भी वैदिक इन्द्र ही स्वीकारणीयहै। परन्तु इस स्वीकृति के बाद भी यह प्रम्न पहेली हो बना रह जाता है कि अवेस्ता में उल्लिखित १ मात्र दो बार१ इन्द्र, जो कि अंग्रामइन्यु नामक दानव के ही समान है, दानव-कोटि में क्यों और कैसे आ गया १ अवेस्ता का इन्द्र "दरव" १ दैव = दानव१ है।

फिर भी यह एक तथा पित तथ्य है कि वैरेथ्नरन के रूप में वुत्रहन्ता इन्द्र अवेत्ता के देवशास्त्र में विद्यमान है। वैदिक इन्द्र की ही तरह वैरेथ्नरन भी युद्ध का देवता है जिसका वर्णन अवेत्ता के 14वें यहत में किया गया है। यह वर्णन अत्यन्त ओजरूवी, उत्साह का संचार करने वाला तथा जनभाषा में "जुझारू" कित्म का है जिसे पढ़ते ही पढ़ते रक्त में उद्भाग आ जाती है। वैरेथ्नरन के शौर्य-पराकृम का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वह विजय तथा साफ्त्य का देवता है। पलतः युद्ध में एक दूसरे पर विजय पाने के लिये दोनों ही युयुत्सु-पक्ष उसका आवाहन करते हैं।वैरेथ्नरन का यह वर्णन एकदम वैदिक इन्द्र की उस प्रश्नात्ति के अनुकृत है जिसमें यह कहा गया है कि "कृन्दन करती हुई दोनों ही पक्षों की जुझारू सेनाएं इन्द्र को सहायता के लिये पुकारती हैं।" 20

Raveda Appendix II.

<sup>1.</sup> All the commentators are agreed that Indra is connected with the release of waters. Whether he is the god of the Hunderstorm and monsoon rain, or the god who broke the fetters of frost and winter and melting the snow on the mountains, sent down the rivers into the plains, depends upon the nature of this opponent Votra. Votra's removal is India, greatest deed because he is 27ET, the vitual recognizes him as NET.

— A. Zimmermann (Vedic Mythology)

Peterson's II Selection of Hymors from

<sup>2.</sup> भगवेद 2-12-8

श्वानेंद में बताया गण है कि महाबली इन्द्र ने तर्प के रूप में विषमान "अहि" को मारा तथा अवरुद्ध जलधाराओं को मुक्त कर दिया -

> यो हित्वा ८ ६ हिमरिणात्सप्त सिन्धून् यो गा उदाजदपथा वलस्य ।। - ऋग्वेद० 2-12-3

ठीक रेता ही वर्णन अवेस्ता में भी उपलब्ध होता है वैरेथ्नेग्न ने "अझिदहाक" पर विजय प्राप्त की । अवेस्ता का ': अहि शब्द का ही रूपान्तर है । वैरेथ्नेग्न अझिदहाक के अतिरिक्त विशाय को भी परास्त करता है तथा उसे दमावन्द पर्वंत पर किसी कन्दरा में बन्दी बना देता है ।

वैदिक इन्द्र के विषय में अनेकथा यह बात कही गई है कि मायानिपुण अमुरों के विनाशार्थ माया का प्रयोग करता है। ' वह रणभूमि में देखते ही देखते गायब हो जाता है और लोग पूछने लगते हैं कि इन्द्र कहा है 9 वह है भी या नहीं 9 अपनी मायाशिकत से ही इन्द्र नानाप्रकार के रूप धारण कर लेता है। उसकी माया का कोई अन्त नहीं है।

अवेहता के 14वें यहत में यहन 19 से 21 तक वैरेग्नेंगन के भी इसी वैहिष्ट्य का उल्लेख मिलता है। वह नानाप्कार के रूपों को धारण करने में समर्थ है। प्राप्त विवरण के अनुसार वह वाल्याचक, पीतकर्ण तथा सुवर्णहुझ वृष्य , हवेत अहव , तीहणदन्त उष्ट्र आदि के रूप में कुमहाः आता है। अवेहता में वैरेग्नेंगन के रेसे दस रूपों का वर्णन है। सबसे अन्त में वह एक सुदर्शन युवक के रूप में आता है।

<sup>ा.</sup> द्राष्ट्रटच्य : यद्ध त्यं मायिनं मृगं तम्र त्वं माययाऽवधीः ।। श्रग्वेद ।-८०-७

<sup>2.</sup> द्रष्टिय: यं स्मा पृच्छन्ति कुह तेति घोरम ( उत्तेमाहुर्नेको अस्तीत्येनम् ।। भ्रग्वेद २-।२-५

<sup>3.</sup> द्रष्टद्य: रूपं रूपं प्रतिरूपं बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरूष्ट्य ईयते युक्ता हुयस्य हरयः शता दश । ।

<sup>-</sup> भगवेद 6-47-18

डाँ० गयाचरण त्रिपाठी के शब्दों में "उसे शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली, विजय से भी अधिक विजयी, यश से भी अधिक यशस्वीं एवं कृपण से भी अधिक कृपालु बताया गया है। वारेग्न नामक रूक सांसाशी पक्षी उसका दूत है। वह स्वयं भी प्रायः इस पक्षी का रूप धारण किया करता है।

वैरेथ्रेग्न के सन्दर्भ में प्रस्तुत बार्थोलीम के मत की समीक्षा अन्पेक्षित होने के कारण छोड़ी जा रही है। 20

इन्द्रसन्दर्भों की व्यापकता का तीसरा प्रमुख क्षेत्र है दक्षिणपूर्व एशिया जिसे इतिहासकार "बुह्तर भारत" है उद्मिद्ध प्रियो अर्थे हैं कहते हैं । इस क्षेत्र में एशिया महाद्वीप के अनेक राष्ट्र आते हैं । सुदूरपूर्व से पिचम के क्रम में वर्तमान वियतनाम हैपाचीन वम्पाई कम्बो डिया हुपाचीन कम्बुज है थाईलण्ड हुपाचीन सुखोदय, द्वारावती तथा अयोध्या साम्राज्य में में भीशिया हुपाचीन कहाहद्वीप अथवा शैलेन्द्र-साम्राज्य है म्यान्मार अथवा बर्मा हुपाचीन सुवर्णभूमिई बृह्तर-भारत के अन्तर्गत आते हैं । इन समस्त भूखण्डों में थोड़े बहुत कालविषर्यय के साथ भारतीय-साम्राज्य , ईसा की प्रथम शती से प्रायः 15वीं शती ईं । तक विद्यमान रहा ।

इन भूषण्डों के अतिरिक्त पृशान्त महासागर की अतल जलराशि में स्थित अनेक द्वीप भी बृहतर भारत के अंग रहे जिनमें उपर्युक्त अविधि में भारतीय-सामाज्य स्थापित रहे। ये सभी द्वीप समय-समय पर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अथवा विशाल टाव-सामाज्य के रूप में पल्लवित-पृष्टिपत होते रहे। आज ये समस्त द्वीप विशाल इण्डोनेशिया राष्ट्र

हिट्टिय: वैदिल देवता: उद्भव और विकास, पू0-129 वारेग्न पक्षी के सन्दर्भ में डॉ० त्रिपाठी, इरानिग्न माइँथालोजी के लेखक कारनाय का मत उद्धृत करते हुए बताते हैं कि विद्वल्लेखा ही वारेग्न पक्षी के रूप में कल्पित की गई है।

<sup>2.</sup> द्रष्टत्यः वही पू०-130

के रूप में पहचाने जाते हैं, परन्तु प्राचीनकाल में इन्हें श्री विजय हुमात्राद्वीप हैं यवद्वीप हैं जावा है बालीद्वीप तथा तुञ्जुंगपुर हैं बोर्नियों अथवा वर्तमान कालीमन्तान हैं आदि के रूप में जाना जाता था। ये समस्त द्वीप प्रायः स्वतंत्र राजसता वाले थे, परन्तु मजपहितवंशी समाद हयम् वुरूक् के शासन-काल में ये सब विशाल यव-सामाज्य के अंग थे।

आज एकमात्र बालीद्वीप को छोड़कर शेष्य समस्त भूखण्ड इस्लामी राजसता के अधीन हैं। थाईलण्ड तथा म्यान्मार १ बर्मा में बौद्धधर्म की पृबलता है। परन्तु यह समूचा बृहतर भारत क्षेत्र, अपनी प्राचीन संस्कृति एवं इतिहास के रूप में आज भी अपनी पुरानी पहचान को सुरक्षित रखे हुए हैं - हिन्दू मन्दिरों के सुरक्षित अथवा भग्नप्राय अवशेषों, तीथों, पवित्र क्षेत्रों, पर्वतों तथा धराशायी नगरों के खण्डहरों के रूप में।

बाली-द्वीप के अमरावती- क्षेत्र १ पेतानू तथा पकेरिसान नामक नदियों की अन्तर्वेदी की विस्तृत वर्गा प्रथम अध्याय में की जा गुकी है। मयदानव के साथ देवराज इन्द्र के भयावह संघर्ष तथा अन्ततः बादुर पर्वत-शिखर पर इन्द्र द्वारा मय के बंध का भी विस्तृत-विवरण भी प्रस्तृत किया जा गुका है। "उशना-बाली" नामक पुराकथात्मक ग्रंथ में वर्णित इस कथा का भग्वेद वर्णित वृत्र-इन्द्र संघर्ष से भक्त-पृतिशत साम्य है – यह अत्यन्त आश्चर्य की बात है। इससे भी बड़ा आश्चर्य तो यह है कि मयदानव की राजधानी १ बेदौलु नगर मय तथा इन्द्र का प्रथम युद्धस्थल १ केन्द्रान गांव मयद्वारा देवसेना को विघानत जल पिलाकर मार डालने का स्थल १ मनुकाया गांव इन्द्र द्वारा वज्र से पृथ्वी विदारित कर अमृततोया गंगा १ पकेरिसान नदी १ को प्रकट करने का स्थान १ तीर्त-सम्पुल मन्दिर तथा इन्द्र द्वारा मय के विनाभा का स्थान १ बादुर-पर्वत १ – ये सब के सब बालीद्वीप में आज भी यथावत् सुरक्षित हैं। बाली के आस्थावान् हिन्दुओं को यह विभवास करा पाना भी कठन है कि वृत्र सर्व इन्द्र के संघर्ष का स्थल बाली में नहीं, पवित्र भारतमृमि में रहा है।

बालीद्गीप के तीन प्रमुख आदिकासी क्षेत्रों - तेगंनान् , द्रुन्यान् तथा बेडुगुल सरोवर के तटवर्ती गाँव बातन्हें - के निवासी आज भी अनेक दृष्टियों से अलग-थलग हैं । तेगंनान के निवासी जो स्वयं को "बाली-अगा" कहते हैं, बालीवा सियों की तरह विष्णु, शिव अथवा बुद्ध की पूजा न करके, देवराज इन्द्र की उपासना करते हैं। तेगंनानवा सियों की सारी आचार-संहिता, शादी-विवाह, कर्मकाण्ड तथा कोर्ट-कचहरी अपने गांव में ही सीमित है। किसी भी प्रकार का नियमोल्लंघन करने वार व्यक्ति गांव से निवासित कर दिया जाता है। तेगंनान गांव की कोई भी कन्या गांव से बाहर नहीं व्याही जाती। ये लोग स्वयं को ही बाली-द्रीप का वास्तविक निवासी श्रृंबाली-अगा मानते हैं जो कि बाली द्रीप के मजपहित-सामाज्य के अधीन होने पर,भागकर पर्वत-श्रेणियों में आ बसे। यह घटना सन् 1348 ई० में घटी जब जाबी-सामाज्य के महापतीह श्रेतेनापित ग्रिंबाल में भीषण आक्रमण कर बालीनरेश भूमिरत्न बण्टेन् को उच्छिन्न कर दिया तथा बालीद्रीप को विशाल यवसामाज्य का अंग बना लिया।

इस आकृमण के बाद ही बाली की प्रभुसता समाप्त होगई। बड़ी संख्या में जावा के हिन्दू इस सुरम्य-द्वीप में आ बसे जो कि वैष्णव, शैव अथवा बौद्ध थे। इन्द्रपूजक बालीवासी या तो इन्हों में विलोन हो गये अथवा भागकर पर्वतों में जा छिपे। जो लोग पर्वतों में जा छिपे वे आज भी अपनी पाचीन आस्था को यथाक थंचित् संजोये हुए हैं। वे स्वयं को बाली-अगा तथा शेष्य द्वीपवासियों को "मजप हित"। कहकर सम्बोधित करते हैं।

इसप्रकार देवराज इन्द्र की पूजा का प्रचार यथाकथं चित् आज भी बाली-द्वीप के आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित है । <sup>2</sup>॰

मजा = बिल्वफ्ल , पहित-तीता । यवद्रीपीय संस्कृत शिलालेखों में तिक्त बिल्व के रूप
में उद्भृत यह नगर पूर्वी जावा में स्थित था तथा विशाल यव-साम्राज्य की राजधानी
था । इसके भगनावशेष आज भी मलंग नामक नगर के पास विद्यमान हैं ।

<sup>2.</sup> यह सम्पूर्ण प्रमाणिक विवरण पूज्य गुरूवर्य डाँ० राजेन्द्र मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ "बालीद्वीपे भारतीया संस्कृति" हुसंस्कृतश्रीः में घारावाही प्रकाशित, श्रीरंगम 1984 है के आधार पर प्रस्तुत है।

महाराज श्रीमार ने अमरावती नामक साम्राज्य की स्थापना चम्पा र्वियतनाम् में की थी । अमरावती की राजधानी का नाम था — इन्द्रपुर । कालान्तर में ची नियों के सतत आष्ट्रमणों के कारण इन्द्रपुर का रेशवर्य-वैभव नष्ट हो गया तथा श्रीमार के वंशजों ने विजयपुर र्वितमान विन्हिंडिन्ह को राजधानी बनाया । यह नगर मध्य वियतनाम में स्थित था । इस नगर के भी ध्वस्त हो जाने के बाद चम्पा के शासकों ने अपनी तीसरी राजधानी देश के धुर दक्षिण में स्थापित की जिसे पाण्डरंग र्वितमान फनरंग कहा गया ।

इन्द्रपुर के भग्नावशेष आज भी "इओ-इआंग" के रूप में उत्तरी वियतनाम में विद्यमान हैं जो इस बात के साधी हैं कि ईसा की तीसरी-चौथी शती में यह क्षेत्र देवराज इन्द्र का साम्राज्य माना जाता था । साम्राज्य का नाम अमरावती तथा राजधानी का नाम इन्द्रपुर ! यह एक ऐसा श्रद्धेय ऐतिहासिक तथ्य है जिससे इस का देवराज इन्द्र के पृति असीम भक्तिभाव स्वतः स्पष्ट हो जाता है । 10

प्रमाण के अभाव में, इन्द्रचरित की व्यापकता का यह सन्दर्भ अब यहीं समाप्त किया जा रहा है। परन्तु इतना तो निष्ठिचत है कि वैदिक-धर्म का प्रचार- प्रसार विश्व के जिस किसी भी भूभाग में हुआ है, इन्द्र किसी न किसी रूप में वहां अवश्य ही चर्च का विषय रहा है।

### कर्मकाण्डीय व्यवस्था सर्वे इन्द्र

इन्द्रतीथों का बृहद् विवेचन तृतीय अध्याय में किया जा चुका है। परन्तु इन्द्र केवल तीथों का ही निर्माता नहीं है बल्कि वह तांत्रिक विधियों एवं मंत्रात्मक पुरश्चरणों का मूलाधार भी रहा है। यद्यपि इस सन्दर्भ में न तो शोधकर्ता का गहन अध्ययन है और न ही कर्मकाण्डीय जिल्लाओं को समझने की पात्रता ही है, तथापि शोधविष्य की सांगोपांगता को दृष्टिट में रखकर, उपलब्ध विवरणों का संगृह मात्र किया जा रहा है।

सिवस्तर द्रष्टट्य - सुवर्णद्वीप भाग-।, डाँ० आर० ती० मजूमदार । चम्पा'शीर्षक अध्याय ।

## ।. इन्द्रमंत्र के पुरवचरण से आर्थिककडटमुक्ति

श्री के0 ए० दुबे पद्मेश ने आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिघे इन्द्रमं<mark>त्र</mark> के पुरश्चरण का विधान बताया है जो इसप्कार है। <sup>1</sup>°

> उँ भूरिदा भूरिदेहिनी मादभं भूयांभर भूरिधेदिन्द्र दित्सित । भूरिदा ह्यति श्रुतः पुरजा श्रूर वृत्रहन् आ नो भजरव राधित ।।

### 2. रेशवर्यपाप्त्यर्थ महाविद्या-प्रयोग

मार्क हेय पुराणो लिल खित दुर्गा सप्तशतो में शंची १इन्द्र की पत्नी १ को साक्षात् नारायणी १ लक्ष्मी १ कहा गया है । देवराज इन्द्र को शक्तिभूता शंची भी महाविद्या का ही एक रूप-विशेष है जिसके शास्त्रसम्मत समर्चन से मनोवां छित कामनाओं की सिद्धि होनी सम्भव है । इस महाविद्या के प्रयोग में "इन्द्रदेहिनो स्वाहा" शीर्षक मंत्रव्याहृति से हवन करने का विधान है साथ ही साथ निम्नलिखित मंत्र १ इलोकात्मक १ का विधानमत पुरश्चरण अपेक्षित है –

उँ किरीटिनि महावजे तहस्त्रनयनोज्जवले । वृत्रप्राणहरे वैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते ।।<sup>2</sup>•

.- दुर्गासप्तशाती ।

## 3. पूर्वदिशा का दिग्बन्ध

पुराचरण में लीन साधक को पद-पद पर अनिष्टकारी विष्नबाधाओं का भय बना रहता है। अतः समस्त दिशाओं को सुरक्षित तथा निर्विष्न बनाने का विधान तंत्रग़ंथों में बताया गया है। चूंकि पूर्व दिशा का स्वामी पुरन्दर है अतस्व पौरस्त्य दिग्बन्ध के लिये इन्द्र के ही मंत्र का विधान है, जो इस्पृकार है —

 तिवस्तर द्रष्टव्य - चमत्कारी मंत्र-तंत्र तथा टोटके । लेखक के० ए० पद्मेषा ।वर्ल्ड बुक कम्पनी दिल्ली से प्रकाशित ।

2. देट्यथर्वशिषं में भी भगवती स्वयं को इन्द्रस्पा बताती है - तेषा प्रजापतीन्द्रमनवः अर्थात् वह शक्ति ही ब्रह्मा, इन्द्र तथा मनु है । वाक्-सूक्त में पुनः कहा गया है - अहमिन्द्राग्नी अहमशिवनावुभौ अर्थात् में ही इन्द्र तथा अगिन हूँ । में हो दोनों अशिवनीकुमार हूँ ।

उँ नमो भगवते महेन्द्रदिशायामैरावतारूढं वज़हरूनं परिवारसहि दिग्देवनाधिपतिमैन्द्रमण्डलं बध्नामि रवाहा । उँ रेन्द्रमण्डलं बन्धय बन्धय रक्ष रक्ष । माचल माचल माकाम्य माकाम्य स्वाहा । इति दिग्बन्धे ।

### 4. यज्ञोपवीत में इन्द्रन्यास

उपनयन के अवसर पर समस्त कर्मकाण्ड के सम्पन्न हो जाने पर आचार्य वट्ठ को यद्गोपवीत धारण कराता है – यद्गोपवीतं परमं पवित्रम् आदि मंत्रवनोक का उच्चारण करते हुए । यद्गोपवीत में तोन धाणे होते हैं और प्रत्येक धाणा पुनः त्रिवृत होता है । इसप्रकार यद्गोपवीत में कुल नौ गुण हतन्तुह होते हैं जिनमें प्रत्येक तन्तु में एक देवता का न्यासह अधिष्ठानह होता है ।

एक तन्तु में देवराज इन्द्र का भी न्यास होता है। अतः वट्ट को ओर से आचार्य, यज्ञोपवीत धारण कराते समय, यह भी कहता है — "इन्द्रं न्यस्यामि।"

#### 5. शत्रुविनाशक इन्द्रमंत्र

अनेक गोपनीय तंत्रग्रंथों में विपत्ति निवारण तथा शत्रुविनाश के लिये इन्द्र के निम्नलिखित मंत्र का जप विहित बताया गया है -

> उँ तजोषा इन्द्रः तजणो मरू दि<u>भः</u> तोमं पिव वृत्रहा श्रूर विद्वान् । जहि शत्रूनरपम्धोनुदश्वा— याऽभयं कृणुहि विवश्वतो नः ।।

### 6. रक्षापरक इन्द्रमैत्र

विवाहपद्धति के कुशकण्डिका-प्रकरण में कलशजल से यजमान का अभिवेचन करते हुए, निम्नलिखित इन्द्रपरक मंत्र द्वारा रक्षाविधान का उल्लेख किया गया है —

> इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपतिः । त माऽवत्वित्मन् बृह्मण्यत्मिन् क्षेत्रेऽ त्यामाधिष्यत्यां पुरोधायामत्मिन् कर्मण्यत्यां देवहृत्यां त्वाहा ।

#### 7. पञ्चमहाच्याहृति में प्रथमः इन्द्र

किसी भी यज्ञ में विशेष आहुति पदान करने से पूर्व पञ्च महाच्याहृतियों व

विधान बताया गया है। इन पांचों में भी सर्वप्रथम आहुति देवराज इन्द्र को ही प्रदान की जाती है इस मंत्रोच्चारण के साथ -

"ओम् इन्द्राय स्वाहा । इदिमन्द्राय न मम ।"

### ८. पवित्रीकरण इन्द्रमंत्र

पृत्येक कर्मकाण्डीय विधान में कलशजल से यजमान का आभिष्येक करते हुए आचार्य यह मंत्र पढ़ता है — "अश्विनो मैष्कियेन..... इन्द्रस्येनिद्वयेण बलाय फ्रिये यशसे S भिष्ठित्वामि ।" अर्थात् बल , रेशवर्य तथा को ति के लिये मैं इन्द्र को इन्द्रिय से तुम्हारा अभिषेक करता हूँ।

#### 9. इन्द्रमंत्र ते गूलशान्ति

ज्यौतिष्यास्त्र में अधिवनी , रेवती , मधा , आक्लेषा , ज्येष्ठा तथा मूल नक्षत्रों को "गण्डान्त" की संज्ञा दी गई है । इन नक्षत्रों में उत्पन्न जातक किती न किती के लिये ्माता, पिता, भाई, धन आ दि ् अनिष्टकारी होते हैं । अतः इनके मूल की शान्ति करना अनिवार्य हो जाता है ।

इनमें भी ज्येषठा नक्षत्र का स्वामी इन्द्र है। अतस्व ज्येषठा के गण्डान्त की मूलशान्ति इन्द्रमंत्र द्वारा ही कराई जाती है जो इसप्रकार है —

> उँ त्रातारिमन्द्रमिवतारिमन्द्रं हवे-हवे सुहवे श्रूरिमन्द्रस् । हवयामि शक्तं पुरुह्तिमन्द्रं स्वस्ति नो मधवा धारिवन्द्रः ।।

ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न बालक के ही समान बालिका भी अपने जेठ के लिये अनिष्टकारिणी होती है। अतः उपर्युक्त इन्द्रमंत्र द्वारा ही उसको भी मूलशान्ति करानी आवश्यक होती है। इस सन्दर्भ में दैवद्वों ने कहा है -

> ज्येषठजा स्वपतिज्येषठं देवरं तु क्रिदेवजा । मूलजा श्वसुरं हन्ति सार्पजा श्वसुराङ्गनास् ।।

ज्येष्ठा नक्षत्र में बीमार पड़ने वाले रोगी जल्दी स्वस्थ नहीं हो पाते हैं।
कहा तो यहाँ तक गया है कि "स्वातीन्द्रपूव शिवसापी मृति: अर्था व्स्वाति ,
इन्द्रनक्षत्र कुष्येष्ठ पूर्वात्रय कृष्वाष्ट्रांट , पूर्वाभाद्रपद तथा पूर्वाफाल्गुनी कि शिवनक्षत्र
मूंआद्रा तथा सार्वनक्षत्र का कि साथ , बीमार रोगी को मृत्यु अवश्यम्भावी होती है और यदि इन नक्षत्रों के साथ , बीमार पड़ने के दिन शनि , मंगल तथा रविवार का एवं प्रतिपदा , चतुर्थी , नवमी , चतुर्दशी तिथियों का भी योग हो जाय तो फिर क्या कहना १ ऐसे रोगी को तो देवता भी नहीं बचा ककते ।

रेती स्थिति में बत एक ही तमाधान है - नक्षत्र विशेष के स्वामी की सर्वविध आराधना । इती लिये ज्येष्ठा नक्षत्र में बीमार रोगी के लिये उपर्युक्त इन्द्र मंत्र का विधिवत् जप करवाया जाता है ताकि अनिष्ट का निवारण हो सके ।

इसप्कार सामान्यकोटि के दैनन्दिन सामाजिक कर्मानुष्ठानों में हम इन्द्रमंत्रों का विविधार्थंक विनियोग पाते हैं। दर्भ, पौर्णमास, बाजपेय, सोमयाग्, गवामयन अवनेध आदि महायहों में तो इन्द्र-मंत्रों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधान है जो कि यागयह-सम्बन्धी ग़ंथों से ही जाना जा सकता है।

#### पारलौ किक श्रेय खं इन्द्र

भारतीय जन-जीवन में लोक तथा परलोक का अत्यधिक महत्त्व है। मारतीय दर्शनों ने जन-जीवन को लोक तथा परलोक के सन्तुलन में व्यवस्थित करने का भरपूर प्रयत्न किया है। लोक का तात्पर्य है दृश्यमान जगत् जिसमें मनुष्य जीवन-यापन करता है। परलोक का तात्पर्य है मृत्यु के अनन्तर जीव को प्राप्त होने वाले लोक। प्रायः समस्त दर्शनों ने संसार की असारता, धणमंगुरता तथा महत्त्वहीनता का प्रतिपादन करते हुए, मुक्ति १अपवर्ग, कैवल्य, मोध अथवा निर्वाण प्राप्त के लिये प्रयत्न करने का मार्ग प्रशस्त किया है। लोक को ही इह, इहलोक अथवा संसार भी कहते हैं जबकि परलोक को परत्र, पराभौतिक जगत्, अतिभौतिक जगत् या आमुष्टिमक लोक कहते हैं।

भारतीय दर्शन पुनर्जन्म में दूढ़ आस्था रखता है। जीवन की अक्षीण वासनाओं तथा जन्म-जन्मान्तर के कर्मबन्धनों के कारण जीव को बार-बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है तथा नानाप्रकार के द्वःखों, कब्दों तथा विपत्तियों को झेलना पड़ता है। अतस्व मनुष्य के जीवन का सर्वश्रिष्ठ लक्ष्य है इन द्वःखों से छुटकारा प्राप्त करना। सांसारिक सुखोपभोग इन्द्रियों को तृप्त करने के कारण प्रिय अवश्य लगते हैं परन्तु हैं वे सभी द्वःखर्यवसायी। इसके विपरीत पारलों किक अध्युद्य की सिद्धि कब्दकर भेले हो परन्तु वास्वतिक कल्याण हुश्रियह उसी में निहित है। श्रेयोमार्ग के सन्दर्भ में योगिराज भर्तृहरि कहते हैं -

प्राणाधाता निनवृत्तिः परधनहरणे तंयमः तत्यवाक्यं काले शक्त्या प्रदाने युवतिजनकथा मूकभावः परेषाम् । तृष्णास्त्रातो विभंगो गुरुषु च विभवः तर्वभूता नुकम्पा तामान्यः तर्वशास्त्रेष्वनुपहतविधिः श्रेष्ठतामेष पन्थाः ।।

नी तिशातक १ॅमर्तृहरि१ शलोक 26

परलोक की सिद्धि के लिये कठोप निष्यं में इष्ट तथा पूर्व कर्मों का विधान किया गया है। यज्ञ-याज्ञादि को इष्टकर्म तथा लोकोपकारकारक कर्मों को पूर्व कहा जाता है। रेसे ही उत्तम कार्यों से पारलों किक श्रेय की प्राप्ति संभव है। 20

#### ।. गोदान

पौराणिक सन्दर्भों में देवराज इन्द्र के माध्यम से ऐसे ही पारलौ किक अम्युदयों की रोचक चर्चा की गई है। गोदान-महिमा का एक ऐसा ही पूर्तंग महाभारत के अनुशासन्य १अध्याय 72, 73 में युधि कियर तथा भीकम के संवादरूप में वर्णित किया गया है। 30

<sup>।</sup> त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन । श्रीमद्भागवव्गीता ।

<sup>2.</sup> द्रष्टट्य कठोप निषद् ।- ।- 8 इष्टापूर्ते इष्टं यागजं पूर्तम् आरामा दिक्रियाजं पलम् १शाङ्करभाषय१

अत्राऽप्युदाहरन्तीममितिहातं पुरातनम् ।
 यथाऽपुच्छद् पद्यमयो निमेतदेव शतकृतः ।। अनु० पर्व० ७२-५

एक बार इन्द्र ने प्रजापति ब्रह्मा से पूछा कि प्रभो । गोलोकदासी पुण्यवान् स्वर्गनिवासियों को भी हतप्रभ बनाते हुए , उन्हें लांघकर चले ज़ाते हैं । गोदान करने वाले ये पुण्यवान् जिस लोक में जाते हैं वह कैसा है १ वहां क्या फ्ल प्राप्त होता है १

इन्द्र की उत्सुकता देखकर ब्रह्मा ने कहा — इन्द्र ! अनेक ऐसे लोक हैं जिन्हें तुम नहीं जानते । उन्हें या तो मैं जानता हूँ या फिर पितव्रता हित्रयाँ । उन्हों लोकों में एक प्रमुख लोक है — गोलोक , जिसमें समाधित्थ अवस्था में शरीर से अलग हुए महात्मा पहुँचते हैं । वहां किसी का अमंगल नहीं होता । वहां सर्वसहिष्णु , क्षमाशील , दयालु गुरू-आज्ञापालक तथा निरहंकारी मनुष्य ही रहते हैं । विरुद्ध आचरण वाले मानवों को यह लोक नहीं ही प्राप्त होता ।

गाय सर्वदिवसय है । उसके अंग-पृत्यं में देवताओं का निवास है । यहां तक कि उसका मूत्र-पुरीष भी तेजोमय है । परन्तु गौदान करना ही सबसे बड़ी बात नहीं है उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात है सत्पात्र ब्राह्मण को गोदान करना । गाय का अपमान तथा हत्या करने वाले नृशंस लोगे, गाय की शरीर में उगे रोम की संख्या वाले वर्षों तक नरक में वास करते हैं । दान दी जाने गायें भी स्वस्थ एवं क्षीरदा होनी चाहिए । माता-पिता और गुरू की सेवा में तत्पर, गायों तथा ब्राह्मणों पर क्रोध न करने बत्ले, धर्मानुरक्त, भगविच्यन्तमानुरक्त, मांताशन से विरत, सत्यवृत, मृदुल, देवाराधक तथा जितेन्द्रिय व्यक्ति ही, गोलोकधाम को प्राप्त कर पाता है । इसके विपरीत परस्त्रीगामी, गुरू की हत्या करने वाला, असत्यवादी, अनर्गलपृकापी, द्विजद्रोही, विश्वातधाती, अतिन्धानपरायण, प्रवञ्चक तथा द्वरात्मा व्यक्ति गोलोक का दर्शन भी नहीं पा सकता । 20

गं कठोप निषद् में बालक निविकेता अपने पिता महर्षि उद्दालक को बुदी, ठाँठ तथा निर्धिक गायों का दान करते देख उद्भिग्न हो उठता है और पिता से हठ करता है कि "तात ! मुझे किसको अर्पित कर रहे हैं १"

<sup>2.</sup> सिवस्तर द्राष्ट्राच्य - महाभारत अनु० पर्व अ० ७२ से ८३ तक ।

#### 2. भूमिदान

युधिष्ठिर तथा भीष्म के संवाद—रूप में ही , भूमिदान की भी महिमा का वर्णन महाभारत के अनुशासन पर्व ≬ अध्याय 62 Å में आया है ।

महान् दक्षिणाओं से युक्त सौ यज्ञों की पूर्ति के बाद देवराज इन्द्र ने देवगुरू बृहस्पति से पूछा – हे वक्तृश्रेष्ठ ! आप मुझे उस दान के बारे में बतायें जो अक्षयफ्ल प्रदान करने वाला हो । बृहस्पति ने इन्द्र को उत्तर दिया –

> सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं च वृत्रहन् । ∛विद्यादानं च कन्यादानं पापहरं परस्∛ दददेतान् महापृाज्ञः सर्वपापैः पृमुच्यते ।।55

> > - ਸਵਾਹ ਅਤੁਹ ਅਹ−62

बृहस्पति ने पुनः कहा - देवराज ! जो ब्राइमणों तथा गायों की रक्षा के लिये, राष्ट्रविनाश तथा कुलांगनाओं के अपमान के अवसर पर, प्राण दे देता है वह भूमिदान के ही बराबर पुण्य का भागीदार होता है । भूमिदान से अलंकृत व्यक्ति अपनी 5 पूर्व-पीढ़ियों तथा 6 वंशजपीढ़ियों को तार देता है । गोचर्र के बराबर बिस्तार वाली भूमि का भी दान देकर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है ।

श्राद्धकर्म में भोजन करने वाले वेदवेदांगज्ञानसम्पन्न , आचरण्यािल ब्राह्मण को भूमि का दान अवश्य करना चाहिये तथा इस भूमिदान-महिमा का श्रवण करना चाहिर अन्यथा राक्षस श्राद्ध में अर्पित पितृभाग का हरण कर लेते हैं।

भूमिदान के इस माहातम्य को सुनकर शतकृत ने भी देवगुरू बृहस्पति को भूमि का दान दिया ।

शतदांगिरतात् श्रुत्वा वातवो वत्थामिमाम् ।
 वसुरत्नसमाकीणां ददावंगिरसे तदा ।। अनु० 62-93

#### 3. ब्राह्मणपूजा

महाभारत १अनुशासनपर्य अ० ३६१ के एक सन्दर्भ के अनुसार एक बार देवराज बन्द्र , शम्बरासुर के अम्युदय का रहस्य जानने के उद्देश्य से , जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके , एक बेडौल रथ पर बैठकर उसके पास गया उसके प्रजानुशासन के सद्

शम्बराहुर ने कहा — हे तपोधन । मैं ब्राह्मणों के दोघों को कभी नहीं देखता । उनके मन्तव्यों को अपना मत मानता हूँ । मैं सदैव उनका सम्मान करता हूँ तथा उनके वचनों का उल्लंघन नहीं करता । मैं नित्य उनकी पूजा करके उनका कुशल— हैं प्रकृता हूँ । बुद्धिमान् ब्राह्मणों का चरणस्पर्श करता हूँ । फ्लतः ब्राह्मण मेरे पृति भी अत्यन्त विश्वस्त तथा कल्याणपरायण रहते हैं ।

ब्राह्मणों के असावधान रहने पर भी मैं सावधान रहता हूँ। वे सोते हैं तब भी मैं उनकी रक्षा में जागता रहता हूँ। इसी लिये मुझे शास्त्रीय-मार्ग पर चलने वाला ब्राह्मण-भक्त जानकर, वे तेजस्वी ब्राह्मण भी मुझे अपने अमृतवचनों से सींचते रहते हैं। उनके बताये मार्ग पर चलकर ही मैं अपनी जाति पर उसीप्रकार शासन करता हूँ जैसे चन्द्रमा नक्ष्तों पर। हे तपोधन ! जो व्यक्ति इहलोक तथा परलोक सुधारना चाहता है उसे लौकिक कर्मविदों विद्वान ब्राह्मणों की स्मर्चना करनी चाहिए।

शम्बराप्तुर के मुंह ते ब्राह्मणपूजा की इस महनीय गाथा को तुनकर देवराज इन्द्र की भी आस्था-भक्ति ब्राह्मणों में दृद्गर हो उठी । उन्होंने ब्राह्मणों की यथेकट अर्चना की तथा उसी के प्रभाव ते "महेन्द्रपद" प्राप्त किया।

श्रुत्वेतद् ववनं शको दानवेन्द्रमुखाच्च्युतम् ।
 द्विजान् सम्पूजयामास महेन्द्रत्वमवाप च १। अनु० ३६-।१

### 4. धर्माचरणयोग्य कर्म

महाभारत १अनुशासनपर्व अग्र-125 है में बृहस्पति एवं इन्द्र का एक रोचक संवाद मिलता है जिसमें धर्मप्राप्तियोग्य कर्मों की व्याख्या की गई है। देवगुरू बृहस्पति कहते हैं -

है शवीपते । जो लोग सूर्य की ओर मुंह करके मूत्रत्याग करते हैं , वायु के सम्मुख मूत्रत्याग करते हैं , प्रज्ज्वलित अग्नि में समिधा की आहुति नहीं देते तथा दूध के लोभवश , छोटे बछड़े वाली गायों को भी पूर्ण रूप से दुह लेते हैं , उनके पायों का वर्णन में कर रहा हूँ । हे वासव । प्रजापति ने स्वयं सूर्य, वायु , अग्नि तथा लोकजननी गौ की सुष्टि की है । ये सबके सब मर्त्यलोक के देवता हैं तथा सम्पूर्ण जगत् का उद्घार करने की सामर्थ्य भी रखते हैं ।

हे इन्द्र ! जो दुराचारी स्त्री अथवा पुरुष सूर्य, वायु, अग्नि की दिशा में , जान-बूझकर मलमूत्र का त्याग करते हैं उनकी गर्भस्थ सन्ततियां 86 वर्षों तक नष्ट होती रहती हैं । जो लोग प्रज्ज्वलित अग्नि में समिधा की आहुति नहीं देते उनके अग्निहोत्रों में अग्निवेदव हविषय नहीं गृहण करते हैं । जो लोग अल्पायु बछड़ों वाली गायों को निश्मेष दुह लेते हैं , एक बूंद भी दूध नहीं छोड़ते हैं , उनके वंश में दुग्धगायी तथा कुलवृद्धि करने वाले बालक जन्म ही नहीं लेते तथा उत्पन्न हुई सन्ततियां नष्ट हो जातं हैं ।

#### 5. यज्ञकर्म से परलोक सिद्धि

मीमांसाशास्त्र के अनुसार यहां के सम्पादन से अपूर्व की सिद्धि होती है।
यही अपूर्व सामान्यतः पुण्य कहा जाता है जिसके अर्जन से स्वर्गादि उत्तम लोकों की प्राप्ति
होती है। महाभारत के अववमेधपर्व में , अयोध्यानरेश मरूत के यह-सन्दर्भ से इस तथ्य
को सुस्पष्ट किया गया है।

मध्ये त्रिदश्वर्गस्य देवराजः शतकृतः ।
 उवाच मध्रं वाक्यं बृहस्पतिमनुत्तमम् ।। अनु० । 25-58

राजा महत्त देवगुह बुहस्पति को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न करना चाहते थे। बुहस्पति ने उनकी प्रार्थना स्वीकार भी कर ली थी। परन्तु देवराज इन्द्र को यह सहय नहीं था। उन्होंने बुहस्पति से प्रार्थना की कि "आप ते देवताओं के गुह हैं। देवराज इन्द्र के पुरोहित हैं।अतः पुरोहित का कर्तव्य है कि वह यजमान के मित्र-अमित्र क्या भी ध्यान रखे। महत्त केवल मेरी प्रतिस्पर्धांवश अश्वमेध करना चाहते हैं। अतस्व आप किसी पृथ्वीपति का आमंत्रण न स्वीकारें।"

देवगुरू ने इन्द्र की बात मान ली । वचनबद्ध होने के बावजूद भी उन्होंने मरूत का यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया । मरूत सन्तप्त एवं व्यथित हो उठे । तब उन्होंने देविषि नारद की प्रेरणा से बृहस्पति के ही भाई महिषि संवर्त को पुरोहित बनाने का निश्चय किया । संवर्त ने पहले तो अस्वीकार कर दिया क्यों कि अश्वमेध-यज्ञ के अनुष्ठान से उन्हें देवराज इन्द्र तथा बृहस्पति के विरोध का भय था । परन्तु मरूत द्वारा सम्पूर्ण वृत्त बता देने पर उन्हें सहानुभूति हुई और वह अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए तत्पर हो गए।

देवा धिदेव शिव की आराधना रवं कृपा से मरूत को प्रभूत सुवर्ण की प्राप्ति हुई और उन्होंने अश्वमेध यह प्रारंभ कर दिया । मरूत का दृढ निश्चय देख इन्द्र ने विघन उत्पन्न करने का यत्न किया परन्तु महर्षि संवर्त के तपः प्रभाव तथा मरूत के पराकृम के कारण यह भंग नहीं हुआ । संवर्त ने मंत्रशक्ति से इन्द्र की विनाशक शक्तियों का स्तंभन करके उन्हें सौम्य बना दिया ।

अन्ततः इन्द्र ने मस्त के साथ मैत्रीभाव स्वीकार कर लिया तथा समस्त देवताओं के साथ पधारकर उन्होंने यह में अपना अंग गृहण किया । प्रस्तृत उपाख्यान करते दूरि पितामह भीष्म ने महाराज मुधिष्ठिर को अववमेध-यह सम्पन्न की प्रेरणाप्रदान की है । स्वर्गादि श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति के लिये विविध यहाँ का विधान ब्राह्मण गृंथों में बताया गया है । म्रग्वेदो लिल खित पुरुषसूक्त में तो समुवी सृष्टिटपृक्षिया को ही विराट्पुरुष के यह का प्रतिपल स्वीकार किया गया है – स्रोन यहमयजन्त देवा आदि ।

<sup>।.</sup> द्रष्टटच्य : अग्वेद 10-90-6 से 10 तक ।

यज्ञ के आध्यात्मिक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि इन्द्र भी यज्ञ करता है। वह पृथ्वी रूपी यज्ञकुण्ड में वर्षाज्ञरूपी आहुति डालकर शस्य एवं वनस्पतिरूपी फ्ल प्राप्त करता है। सूर्य सागरज्ञरूपी यज्ञकुण्ड में आत्मरूपी आहुति डालकर मेध्यूपी अपूर्व की प्राप्ति करता है। चन्द्रमा ओष्यध्यूपी कुण्ड में अन्त्रूपी आहुति देकर औषध्यूपी अपूर्व की प्राप्ति करता है। कृष्यक ध्रेत्ररूपी कुण्ड में अन्त्रूपी आहुति डालकर शस्यरूपी अपूर्व की प्राप्ति करता है। पति पत्नीरूपी यज्ञकुण्ड में वीर्यरूपी आहुति का आधान कर सन्तिरूपी अपूर्व की प्राप्ति करता है। वस्तुतः सारी प्रकृति ही यज्ञ के सम्पादन में लगी हुई है।

### रेहतौ किक श्रेय एवं इन्द्र

जैसे पारलौ किक अभ्युदय की प्राप्ति के लिये सम्पादनीय कृत्यों का विधान इन्द्रकथाओं के माध्यम से किया गया है ठीक उसीप्रकार इहलोक अथवा पृथ्वीलोक में भी मान-यश रवं प्रतिष्ठा के लिये अनेक सदाचरणों का विधान मिलता है। ये विधान भी या तो देवराज इन्द्र द्वारा उपदिष्ट हैं अथवा किसी अन्य देवता अथवा श्रष्टि महर्षि द्वारा स्वयं देवराज को उपदिष्ट हैं। एक ऐसा ही सन्दर्भ महाभारत में वर्णित है।

#### ा. प्रणाम

वृत्रामुरवध के अनन्तर जब देवता , मधि एवं सिद्ध-घारण-अप्तरा-गन्धर्व-किन्नर तथा मक्षादि विजयी देवराज का अभिनन्दन कर रहे ये तभी उनके सारिथ मातलि ने पूछा - "हे प्रभो ! आप स्वयं किन लोगों को मस्तक ह्युका कर प्रणाम करते हैं १ कृपया मुझे अपने प्रणम्यों के बारे में बतायें ।"

इन्द्र ने कहा - मातले । धर्म , अर्थ , काम का चिन्तन करते हुए भी जिनकी बुद्धि कभी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती में प्रतिदिन उन्हीं को प्रणाम करता हूँ । जो रूपगुण से सम्पन्न हैं तथा मुद्यतियों के हृदयमन्दिर में हठात् प्रवेश कर जाते हैं , फिर भी जो कामोपभोग-प्रसंगों से विरत रहते हैं , मैं उनके चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ ।

जो यथेच्छाप्राप्त भोगों में ही तन्तुष्ट हैं, दूसरों ते अधिक पाने की इच्छा नहीं रखते। जो तुन्दरवाणी बोलते हैं, पृवचन-पट्ट हैं। जिनमें अहंकार विधा अनियंत्रित कामना का सर्वथा अभाव है तथा जो अहर्य पाने के योग्य हैं — उनकी में नित्य पूजा करता हूँ। जो पत्नी संयुक्त हैं, पवित्र आचार-विचार रखते हैं, नित्य अग्निहोत्र करते हैं तथा जिनके कुटुम्ब में चतुष्पदों १पशुओं १ का भी पारुन होता है, वे मेरे पृणम्य हैं।

जिनका अर्थ धर्ममूलक बनकर बृद्धि को प्राप्त हुआ है तथा जिनके धर्म एवं अर्थ नियत हैं, में उन्हें प्रणाम करता हूँ। मातले ! में धर्मानुमो दित अर्थ की कामना रखने वाले ब्राह्मणों तथा गायों-पतिवृता नारियों को प्रणाम करता हूँ। जो जीवन की पूर्व अवस्था १ यौवन १ में मानवीय भोगों का उपभोग करके तपोबल से स्वर्ग में आते हैं, उनका में सदैव पूजन करता हूँ। जो भोगों से दूर रहते हैं, अनासकत हैं, धर्मतत्पर हैं, इन्द्रिय निगृही हैं, सच्चे अर्थों में संन्यस्त हैं तथा पर्वतों के समान अविचल हैं, वे मेरे लिये वन्दनीय हैं। जिनकी विद्या ज्ञान के कारण निर्मल है, जो पृख्यात धर्मानुपालन की इच्छा रखते हैं तथा जिनके भुद्धाचार की पृश्वता परार लोग भी करते हैं, मातले ! में उन लोगों को पृणाम करता हूँ।

मातिल तथा इन्द्र के इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि प्रणाम करने योग्य व्यक्ति कौर होते हैं १ ऐसे प्रणमनीय , वन्दनीय तथा पूजनीय व्यक्तियों के सत्कार से मनुष्य ऐहलों किक श्रेय प्राप्त करता है । उसे अपने जीवनकाल में सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । मनुस्मृतिकार ने बड़ी स्पष्टता से कहा है –

> श्रीभवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारस्तस्य वर्धन्ते आयुर्विधा यशोबलम् ।।

सिवस्तर द्रष्टट्य : महा० अनुशासनपर्व अ० १६

## 2. इन्द्रियनिगृह

रेहलों किक श्रेय की प्राप्ति का दूसरा स्त्रोत है इन्द्रियों अथवा विषयों का निग्रह । नेत्र , श्रवण , ना सिका , त्वचा तथा जिह्वा ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं , जिनके विषय हैं कुमशः रूप , शब्द , गन्ध , स्पर्श तथा स्वाद । विषयों के प्रति आसक्ति बढ़ जाने से ही मनुष्य का पतन होता है । का मनाओं की पूर्ति से का मना एं शान्त नहीं होती हैं , बल्कि उनकी भूख और बढ़ती जाती है । अतस्व इन्द्रियों का निग्रह होना अत्यन्त आवश्यक है ।

महाभारत के आवमेध्यर्व (अ0-11) में इन्द्र द्वारा इन्द्रियनिगृह करने का एक रोचक प्रतीकात्मक सन्दर्भ वर्णित किया गया है। इन्द्र द्वारा अधर्मपरायण पुरोहित विश्वक्षण का शीर्षच्छेद कर देने पर जब उसके पिता त्वष्टा ने इन्द्र के बिनाशार्थ वृत्राहर को उत्पन्न किया तो उसने सम्पूर्ण पृथ्वी को आच्छन्न कर लिया तथा पृथ्वी के गुण "गन्ध" को निगल गया। गन्ध के निगलते ही समूची पृथ्वी दुर्गन्ध से भर उठी। तब इन्द्र ने कुद्र होकर वृत्र पर वज्रप्रहार किया।

भयभीत वृत्र पृथ्वी को छोड़ जल में तमा गया तथा जल के गुण "रत" को विनष्ट कर दिया । इन्द्र ने पुनः वज़प्रहार किया तो वृत्र जल को छोड़ अग्नि में तमा गया तथा अग्नि के गुण "तेजस्" को निगल गया । अग्नि को दाहकता ही तमाप्त हो गईं।

कोधा विष्टू इन्द्र ने पुनः वज़पहार किया । भयभीत वृत्र अग्नि को भी छोड़कर वायु में तमा गया तथा वायु के गुण "स्पर्श" का भोग करने लगा । अन्ततः वहां पर भी इन्द्र के वज़पहार करने पर वृत्र आकाश में चला गया तथा आकाश के गुण "शब्द" को गृहण करने लगा ।

श्रीमद्भागवत में विरक्त ययाति का यही अनुभव था -

नं जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति । हविषा कृष्णवर्मेव भूय स्वाभिवधेते ।।

जब क़ोधा विष्ट इन्द्र ने आकाश पर भी वज़प्रहार किया तब वृत्र आकाश को छोड़ इन्द्र के ही शरीर में प्रविष्ट हो गया । उसके इन्द्रशरीर में प्रवेश करते ही देवराज इन्द्र के मन पर महान् मोह का आवरण छा गया ।

इन्द्र की यह दुर्दशा देखकर ब्रह्मिष वितिष्ठ ने "रथन्तर-राममंत्रों" द्वारा उन्हें चैतन्य ब्नाया , तब वृत्र को अपने ही शरीर में प्रविष्ट जानकर , महाबली इन्द्र ने उस अदृश्य असुर को शरीर के भीतर ही मार डाला ।

> ततो वृत्रं शरीरस्थं जधान भरतर्धम । शतकृतुरहश्येन वजेणेतीह नः श्रुतस् ।।

> > - महा० अव० अ०-19

प्रमृत इन्द्रोपाख्यान का सांकेतिक निर्गतितार्थं यही है कि प्वेनिद्भयजनित दोष की छाया , वृत्र की ही तरह शरीर , मन तथा आत्मा को अभिभूत कर लेती ! उस स्थिति में मृनुष्य विषयों का दासमात्र बनकर रह जाता है । अतः मुक्तिकामी साधक का यह कर्तव्य है कि वह नियम-संयम रूपी वज़ से इस विषयरूपी वृत्र का शरीर के भीतर ही संहार कर डाले ।

### 3. नैष्टिठक प्रेम सर्वे बन्धत्व

स्वर्गलोक पहुँचते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि दुयोंधन आदि पापी तो अपनी मित्रमण्डली के साथ वहाँ आनन्दोपभोग कर रहे हैं परन्तु उनके अपने बन्धुओं भीम , अर्जुन , नकुल , सहदेव , कर्ण तथा प्रिया द्रौपदी का कहीं पता नहीं । वह व्यथा तथा अवसाद से भर उठे तथा इन्द्रसेवक देवदूतों से बोले —

> ि में भातृ विहीनस्य स्वर्गेण सुरसत्तमाः । यत्र ते मम स स्वर्गो नायं स्वर्गी मतो मम ।।

> > महा० स्वर्गा० 2-12

देवदूत उन्हें भीमादि के पास ले गये। वे सभी नरक का कब्ट भोग रहे थे। जहां घोर अन्धकार, रक्त-मज्जा -मांस-अस्थि तथा पीव के संयोग से उत्पन्न उत्सहय् दुर्गन्ध विद्यमान थी । बन्धुओं की यह दुर्गति देखकर धर्मराज खिन्न हो उठे । वह लौटना ही चाहते थे कि उन्हें कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, तहदेव तथा द्रौपदी का आर्तनाद तुनाई पड़ा । जब युधिष्ठिर ने अपने स्वजनों को वहां उत नारकीय स्थिति में देखा तब उन्होंने देवदूतों से कहा – "बस, मेरा स्वर्ग यही है । मैं यहीं रहुंगा । मेरा यह निर्णय आप लोग जाकर स्वर्ग के अधिपति इन्द्र को बता दी जिए ।"

धर्मराज युधिष्ठिर की इस अविचल बन्धुनिष्ठा को देखकर अकरमात् ही देवराज इन्द्र समस्त देवों के साथ प्रकट हो गये तथा बन्धुजनों सहित युधिष्ठिर को अध्यलोक प्रदान किया। इस कथानक से यह सकेत मिलता है कि यद्यपि स्वर्ग तथा नरक की प्राप्ति मनुष्य को अपने व्यक्तिगत पुण्य तथा पाप से होती है परन्तु अविचल बन्धुता भी स्वर्गपल देने वाला एक विलक्षण गुण है। धर्मराज युधिष्ठिर को बन्धुओं से प्रकत नरक भी स्वर्गलोक ही प्रतीत हुआ परन्तु भातृविहीन स्वर्ग भी उन्हें "नरक" जैसा लगा। अतस्व हमें बन्धुत्व की शिक्षा लेनी चाहिए। पूर्वजन्मार्जित समान संस्कारों के ही कारण एक ही माँ के गर्भ से कई भाई जन्म लेते हैं। अस्व उन सबका पाप-पुण्य भी विभक्त नहीं होता है। वे सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि एक भाई समृद्धि में पले तथा दूसरा भिक्षारन करे – तो इससे बड़ा अध्ये और पाप कुछ भी नहीं। पाण्डवबन्धुओं का वृत्त इसी अविचल बन्धुत्व की शिक्षा देता है।

#### 4. शरणागतवत्सलता स्वं आचारसंहिता

रेहलौ किक अध्युदय की सिद्धि के लिये शरणागत-वत्सलता तथा सदाचार भी महत्त्वपूर्ण साधन हैं। महर्षि गौतम तथा धृतराष्ट्ररूपधारी इन्द्र के एक संवाद से इस तथ्य की अद्भृत सिद्धि होती हैं। यह संवाद पितामह भीषम ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाया था।

एक बार महामुनि गौतम ने मातू-विहीन एक हाथी के बच्चे को वन में अत्यन्त कष्ट पाते देखा । करूणहृदय ऋषि ने उस करिशावक को जीवन प्रदान किया तथा उसे पाल-पोसकर बड़ा किया । दीर्घकाल के पश्चात् जब वह युवा हो गया तो उसकी कनपटी से मदजल झरने लगा मानो किसी पर्वत से झरना फूट चला हो ।

<sup>ा.</sup> द्रधेटव्यं : महाभारत अनु० अ० १०२

एक दिन देवराज इन्द्र ने धृतराष्ट्र नामक राजा का रूप धारण कर उस

हाथी का अपहरण कर लिया । तब कठोर वृतधारी गौतम ने , गुजशावक का कृन्दन क सुनकर , दयाई होकर इन्द्र से कहा – "कृतज्ञताश्रास्य । राजा धृतराष्ट्र । मेरे पालित गज को मत ले जाओ । यह मेरा १ कृतक१ पुत्र है । मैंने बड़े दुः व से इसका पालन-पोषण किया है ।"

तत्पुरूषों में तो तात डग ताथ चलने ते ही १ तप्तपदी १ मैत्रो हो जाती है। इस दृष्टि ते भी हम-तुम परस्पर मित्र हैं। मेरे इस पालित गज को अपहृत करने ते तुम्हें मित्रद्रोह का पाप लगेगा। ऐसी चेष्टा करो कि तुम्हें इस पाप का भागी न होना पड़े।

हे राजन् ! यह गज मुझे तिमधा तथा जल लाकर देता है । मेरे आश्रम की, किती के न रहने पर , यही रक्षा करता है । आचार्यकुल में रहकर इसने विनय की शिक्षा प्राप्त की है । गुरुतेवा के कार्य में यह निरन्तर संलग्न रहता है । यह शिष्ट , जितेन्द्रिय , कृतज्ञ तथा मुझे अत्यन्त पृथ है । अतः मैं चिल्ला—चिल्ला कर कहता हूँ कि मेरे इस गज को छीनकर मत से जाओ ।"

इन्द्र महामुनि गौतम की इस शरणागतवत्सलता से पृभावित तो हुआ , परन्तु पूर्णतः परितृष्ट नहीं । गौतम की परीक्षा अभी भी शेष थी । अतस्व इन्द्र ने कहा —

महर्षे ! मैं आपको एक तहस्त्र गायें, तौ दातियां तथा पांच तौ तुवर्ण मुद्रारं प्रदान करेंगा और भी नानाप्रकार के धन दूंगा । वैते भी एक तपस्वी ब्राह्मण के यहां हाथी का क्या काम है ?

गौतम ने कहा-राजन् ! ये सारी वस्तुरं आप अपने ही पास रखें । ब्राह्मण को धन-सम्पति से क्या लेना-देना १ मुझे तो बस मेरा पुत्रकल्प गजराज चाहिए ।

इन्द्र ने कहा—विप्रवर ! ब्राह्मणों को हाथियों से कोई प्रयोजन नहीं है । गजसमूह तो बस राजाओं के काम आते हैं । गज मेरा वाहन भी है ।अतः इस श्रेष्ठ हाथी को ले जाने में कुछ भी अधर्म या पाप नहीं है । आप इसकी ओर से अपनी तृष्टणा हटा नीजिए । यह कह कर धूतराष्ट्र रूपधारी इन्द्र गौतम के गज को लेकर चल पड़े ।

तंभवतः इन्द्र ने महामुनि गौतम की शरणागतवत्सलता की परीक्षा लेने के लिए
 ही ऐसा किया ।

तब महामुनि गौतम ने रोष-अमर्षपूर्वक राजा से कहा – राजन् ! जहां जाकर पुण्यकर्मा आनन्दित तथा पापकर्मा शोसन्तप्त होते हैं , उस यमलोक से भी मैं अपना गज तुमसे वापस ले लूंगा ।

इन्द्र १थृतराष्ट्र ने कहा - महामुने ! निष्क्रिय , नाहितक , श्रद्धाहीन , पापात्मा तथा इन्द्रियविष्यासकत ही यमयातना को प्राप्त होते हैं । परन्तु यह थृतराष्ट्र उस यमलोक में नहीं जायेगा ।

गौतम ने क हा-जहां कोई झूठ नहीं बोलता , जहां सदैव सत्य ही बोला जाता है , जहां निर्बल व्यक्ति भी बलवानों से अपने पृति किये गये अन्यायों का बदला लेते हैं , मनुष्यों को संयम में रखने वाली धर्मराज की उस संयमनीपुरी में मैं तुमसे अपना हाथी वसूल करूंगा !

इन्द्र १ृध्तराष्ट्र ने कहा - महर्षे ! जो मदोन्मत दुर्जन बड़ी बहन तथा माता-पिता के साथ शत्रुवत् व्यवहार करते हैं , संयम्नीपुरी उन्हों के लिये है । परन्तु धृतराष्ट्र वहां जाने वाला नहीं ।

गौतम - जिस राजा कुंबेर के नगर में सौभाग्यशा लिनी मन्दा किनी विराजमा है, जहां केवल नागों का प्रवेश संभव है। गन्धर्व, यक्ष तथा अप्सराओं से सेवित उस यक्षलोक में मैं तुमसे अपना गज वापस लूंगा।

इन्द्र हुध्तराष्ट्र जो अतिथियों की सेवा में रहकर उत्तम वृत का पालन करते हैं, जो ब्राह्मणों को आश्रमदान करते हैं तथा आश्रितों को वितरित करके, बचे हुए अन्न का भक्षण करते हैं, वही लोग मन्दाकिनी-तट की शोभा बढ़ाते हैं। महामुने, मुझे तो वहां भी नहीं जाना है।

गौतम पुनः बोले - मेरूपर्वत के तमक्ष जो कानन सुशो भित है, जहां रम्य पुष्पों की छटा छाई रहती है, किन्नरियों के मधुर गीत गूंजते रहते हैं। तुन्दर तथा विशाल जम्बू वृक्ष जहां शोभा पाता है, वहां पहुंचकर में तुमते अपना गज वापस लूंगा

इन्द्रं १ धृतराष्ट्रं ने कहा - महामुने ! जो ब्राह्मण को मल-स्वभाव , सत्यशी अनेकशास्त्रपारंगत , सभी जीवों को प्यार करने वाले , इतिहास-पुराण के अध्येता तथ अतिथि द्विजों को मधुर भोजन कराने वाले होते हैं - उपर्युक्त लोक उन्हीं के लिये है !

परन्तु धृतराष्ट्र वहां भी जाने को नहीं । आपको जो-जो लोक द्वात हो उन्हें बता डालिए, परन्तु में कहीं भी जाने को नहीं ।

गौतम बोले – रम्य पुरूषों से शोभित , किन्नरों से सेवित , देवर्षि नारद तथा गन्धवाँ-अप्सराओं को अतिशय पृथ नन्दन नामक देववन है । वहां जाकर भी मैं तुमसे अपना गज वापस लूंगा ।

इन्द्र १्थृतरांष्ट्र ने कहा - महर्षे । जो नृत्यगोतिनपुण हैं , कभी किसी से कुछ भी याचना नहीं करते , सदैव सत्पुरूषों की संगति में रहते हैं - नन्दन वन उन्हीं के लिए है । परन्तु में वहां जाने को नहीं ।

गौतम - राजन् ! रमणीय आकृति वाले , देवताओं के साथ रहकर आनन्दोपभोग करने वाले , अग्नि, जल तथा पर्वत से उत्पन्न दिव्य मानव जिस उत्तर-कुरु में निवास करते हैं , जहां इन्द्र समस्त कामनाओं की नित्य वर्षी करता है , जहां की स्त्रियां स्वेच्छ्या विचरण करने वाली हैं तथा जहां स्त्रियों-पुरुषों में ईंष्यां का सर्वथा अभाव है - उस लोक में जाकर भी मैं अपना गज तुमसे वसूल लूंगा ।

इन्द्र हुंधृतराष्ट्र ने कहा — महर्षे । जो सर्वथा निष्काम हैं , जो सांताहार नहीं करते , किसी भी प्राणी को दिण्डित नहीं करते , स्थावर — जगंम प्राणियों की हिंसा नहीं करते , समस्त प्राणियों को जो आत्मतुल्य समझते हैं , जो कामना , ममता तथा आसक्ति से रहित हैं , जो लाभ-हानि , निन्दा-प्रशंसा तथा जय-पराजय में समभाव रखते हैं "उत्तरकुठ" नामक लोक ऐसे ही लोगों के लिये हैं । धृतराष्ट्र वहां भी नहीं जायेगा ।

इसीप्रकार महामुनि गौतम ने चन्द्रलोक, सूर्यलोक, वरुणलोक, इन्द्रलोक, पृजापतिलोक, गोलोक तथा ब्रह्मलोक आदि में भी पहुंचकर धृतराष्ट्र से अपना हाथी वापस ले लेने की धौँस दिखाई। परन्तु छद्मवेषधारी इन्द्र ने सभी लोकों के पृति अपनी अपात्रता पुकट कर गौतम को निरूतर कर दिया तथा व्यइस्य-पूर्वक मुस्कराने लगे।

धृतराष्ट्र की कुटिल मुस्कान देख, महर्षि गौतम ने योगबल से जान लिया कि यह कोई सामान्य नरेश नहीं बल्कि स्वयं देवराज इन्द्र ही हैं। उन्होंने स्पष्टतः कहा राजन ! आप तो साक्षात् वृत्रारि हैं, धृतराष्ट्र नहीं।

तब इन्द्र स्वरूप में पुकट हो गये और बोले – महामुने ! में आपकी नित्रहण शरणागत-वत्सलता की परीक्षा लेना चाहता था । आप परीक्षा में खरे उत्तरे ! महर्चे । इस पालित पशु के लिये आपके मन में इतनी बड़ी निष्ठाहे कि अगम्य लोकों में भी इसकी प्राप्ति के लिये जाने को उद्यत हैं १ धन्य हैं आप ! महर्षे ! इस गज के अपहरण से में मानव-पुजा के बीच घोर निन्दा का पात्र बन गया हूँ । परन्तु अब में आपके चरणों में नत हूँ । अब आप मुझे कर्तट्य का उपदेश दें ।

मध्वा ४ हं लोकपर्थं प्रजानामन्वागमं परिवादे गजस्य । तस्मादभवान् प्रणतं माऽनुशास्तु वृबीिषा यत्तत् करवाणि सर्वम् ।। – महा० अन० ।०२–५६

महर्षि गौतम ने पुनः अपने पुत्रकल्प गज की याचना की और इन्द्र ने उसे तत्काल ही प्रसन्नतापूर्वक लौटा दिया तथा गौतम से बोले – महामुने ! अपनी शरणा – गतनिष्ठा के कारण आप चिरकाल तक के लिये , कल्याणमय लोकों की प्राप्ति के अधिकारी बन गये हैं, अतः इस गज के साथ हो मेरे साथ चलें ।

पुत्रकल्प गज के साथ महर्षि गौतम को आगे कर , वज़धारी देवराज इन्द्र दुर्गम देवलोक की ओर चल पड़े ।

इस दीर्घकथा में आधन्त रोचकता तथा रहस्योद्भेद है। अपने किन-किन आचरणों से मनुष्य किन-किन दिव्य लोकों को प्राप्त करता है, इसका अत्यन्त उत्कृष्ट वर्णन इस उपाख्यान में प्राप्त होता है। साथ ही साथ यह निष्कर्ष भी निकलता है कि शरणागतवत्सल व्यक्ति रहलों किक प्रतिषठा तो प्राप्त ही करता है, कल्याणम्य लोकों का अधिकारी भी बन जाता है।

#### राजधर्म सर्वे इन्द्र

राजधर्म-समबन्धी उपदेश भी पुराणों तथा रामायण-महाभारत में देवराज इन्द्र को माध्यम बनाकर व्यक्त किये गये हैं। इन्द्र स्वयं राजराज, राजेन्द्र अथवा त्रैलोक्य का, अधिपति है अतस्व राजधर्म का उसते अधिक श्रेष्ठ ज्ञाता तथा उपदेष्टा और कौन होगा १ पुराणों में यह प्रसंग आया है कि इन्द्र ने बृहस्पतिपुत्र कच को दैत्यगुरू शुकाचार्य के पास संजीवनी विद्या को शिक्षा प्राप्त करने के लिये मेजा । इससे इन्द्र की राजनितिक प्रतिभा का प्रमाण मिलता है । इसीप्रकार वह वेष्य बदलकर शम्बर तथा बलि आदि अपने वैरियों की सफ्लता का रहस्य भी पूछ लेता है । वह राजधर्म की तात्तिक मीमांसा में समर्थ है तथा उसका सक्रीकट प्रयोकता भी है । प्रस्तृत स्थल पर कुछ ऐसे ही सन्दर्भों की व्याख्या की जा रही है ।

#### । सैवत्सरकर्म

पुराणों में उपलब्ध राजधर्मानुशासन के अनुसार सिंहासन पर बैठते ही राजा को दिग्विजय करना आवश्यक होता था - प्रताप खं रेशवर्य की वृद्धि के लिये । इसी प्रकार "संवत्सरकर्म" भी उसके प्रमुख कर्तव्यों में से एक था ।

राजा को अपने जन्मनक्ष्य में नक्ष्य-देवता का पूजन करना चाहिए। वह प्रत्येक मास में संकृतिन्त के समय सूर्य और चन्द्रमा आदि देवताओं की अर्चना करें। अगस्त्य तारा का उदय होने पर अगस्त्य की स्वं चातुर्मास्य में श्रीहरि का भजन करें। श्रीहरि के शयन और उत्थापन काल में, अर्थांच् हरिशयनी स्कादशी और हरिपृबोधिनी स्कादशी के अवसर पर पांच दिन तक उत्सव करें। भाद्रपद के शुक्लपक्ष में प्रतिपदा तिथि को शिविर के पूर्वदिग्भाग में इन्द्र-पूजा के लिस भवन निर्माण कराये। उस भवन में इन्द्रध्वज श्रूपताका है की स्थापना करके वहां प्रतिपदा से लेकर अब्दमी तक शची और इन्द्रध्वज श्रूपताका है की स्थापना करके वहां प्रतिपदा से लेकर अब्दमी तक शची और इन्द्रध्वज श्रूपताका करें। अब्दमी को वाद्यची के साथ उस पताका में ध्वजदण्ड कृत् पूर्वश कराये फिर स्कादशी को उपवास रखकर द्वादशी को ध्वज-उत्तोलन करें। फिर स्क कलश पर वस्त्रादि से युक्त देवराज इन्द्र स्वं शची. की स्थापना करके, उनकी पूजन करें। पूजा की विधि इसप्रकार है।

हे शत्रुविजयी वृत्रनाशन पानशासन ! महाभाग देवदेव ! अपका अध्युदय हो आप कृपापूर्वक इस भूतल पर पधारे हैं । आप सनातन पृभु , सम्पूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहने वाले , अनन्त तेज से सम्पन्न , विराट पुरुष तथा यश एवं विजय की वृद्धि

वरने दाले हैं। आप उत्तम वृष्टि करने वाले इन्द्र हैं। तमस्त देवता तापका तेल बढ़ायें। ब्रह्मा विष्णु, शिव, का तिलेय, विनायक, आ दित्यगण, वसुगण, स्ट्रगण, साध्यगण, मृगुकुलोत्पान्न महर्षि, दिशाएं मरूद्गण, लोकपाल, नवग्रह यक्ष, पर्वत, नदियां समुद्र, ख्रीदेवी, गूदेवो, गौरी, चण्डी एवं सरस्वती — ये सभी देवता एवं देवियां आपके तेज को बढ़ायें। हे शवीपते इन्द्र ! आपकी जय हो । आपकी विजय से मेरा भी तदा शुम हो । आप नरेशों, ब्राह्मणों एवं सम्पूर्ण पृजाओं पर प्रसन्न होइये । आपके कृषा—पृसाद से यह पृथ्वी सदा सस्यसम्मान्न हो । सबका विघनरहित कल्याण हो तथा ईतियां पूर्णतया शान्त हों । इस अभिप्राय वाले मन्त्र से इन्द्र की अर्चनां करने वाला भूपाल पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके स्वर्ण को प्राप्त होता है ।

इसप्रकार यशस्काम नरपतियों के लिये राजराजेश्वर इन्द्र को समर्चना तथा उसकी कृपाप्राप्ति का विधान पुराणों में बताया गया है। ऐसा करने से पार्थिव नरेश इन्द्र के ही समान तेजस्वी होता था।

#### 2. शहुवशीकरण

शरशय्या पर पड़े भीषम से युधिषिठर ने शत्नु-वशीकरण ने उपाय पूछे तब उन्होंने उसकी व्याख्या के लिये इन्द्र तथा बृहस्पति का एक संवाद सुनाया । 2° इन्द्र ने ऐसा ही पृश्वन देवगुरू बृहस्पति से पूछा था – बृह्मन् । में आलस्यरहित होकर शत्नुओं के पृति कैसा आचरण करूँ कि उनका समूलोच्छेद किये बिना ही उन्हें बश में कर सकूं १ दो सेनाओं के संधर्ष में विजय दोनो पक्षों के लिये साधारण हो जाती है । "अमुक पक्ष की ही जीत होगी" यह नियम नहीं रह जाता । ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि शत्नुसन्तापिनी यह उज्जवल राजलक्ष्मी मेरा साथ कभी न छोड़े ।

<sup>ा.</sup> सविस्तर द्रष्टव्य , विष्णुपुराण , पृ०-445

<sup>2.</sup> महाभारत शान्तिपर्व १राजधर्मानुशासन पर्व १ अ०-103

इन्द्र के उपर्युक्त पृश्वनों को कुनकर राजधर्म के तत्त्ववेता बुहरपति ने कहा – राजन् । किसी भी राजा को कलहअयवा युद्ध से शत्रुओं को वश में रखने की इच्छा नहीं करनी चाहिए । असहिष्णुता तथा क्षमा कापरित्याग करना मूर्खों तथा बालकों द्वारा सेवित मार्ग है । शत्रुविनाश की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिये कि वह कोध , भय तथा हर्ष को अपने मन में ही संयत कर ले तथा शत्रु को सावधान न करे । भीतर से शत्रु का अविश्वास करते हुए भी , बाहर से विश्वस्त मित्र की भांति सद्भाव पृदर्शित करते हुए , शत्रु की सेवा करे । सदैव उससे पृय वचन ही बोले । अप्रिय व्यवहार कभी न करे । शुष्टक वैरभाव से सदा पृथक् रहे तथा कण्ठ को पोड़ित करने वाले वाद– विवाद को भी त्याग दे ।

जैसे बहे लिया पिध्यों को फंसाने के लिये उन्हों के समान बोली बोलता है और मौका पाकर उन्हें जाल में फांस लेता है उसी प्रकार चतुर उद्योगशील राजा को भी धीरे-धीरे शतुओं को वशा में कर लेना चाहिए तथा बाद में उन्हें विनष्ट कर देना चाहिये।

देवराज । जो राजा निरन्तर शत्रुओं का तिरस्कार करता है वह स्वयं भी कभी सुख से सो नहीं पाता । उसका शत्रु बांस तथा घास-पूस में लगी , चढ्चटाती अग्नि के समान सदैव जागता ही रहता है तथा सुखर रहता है । इसलिये अपनी शत्रुता का प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशन तो करना ही नहीं चाहिए ।

हे मध्वन् ! जब दो विजया भिलाषी नरेश एक-दूसरे के समध आ खड़े होते हैं
समरांगण में, तो दोनों के मन में समानरूप से अपनी विजय का विश्वास होता है । कोई
यह मानकर युद्ध करने नहीं जाता कि पराजय उसी की होगी । ऐसी स्थिति में , जब
हमको भली भांति यह बात ज्ञात है कि विजय एक सामान्य वस्तु है है किसी को भी वह
मिल सकती है है तब उसके लिए पहले ही युद्ध नहीं करना चाहिए अपितु शत्रु को अच्छी
तरह विश्वास दिलाकर वश में कर लेने के पश्चात् ,अवसर देखकर उसके सारे मनसूबे नष्ट कर
देना चाहिए । शत्रु द्वारा उपेक्षा अथवा अवहेलना की जाने पर भी राजा अपने मन में
हिम्मत न हारे । वह मन्त्रियों सहित मन्त्रेक्ता महापुरुषों के साथ कर्तव्य का निश्चय
करके , समय आने पर , जब शत्रु की स्थिति कुछ डावाडोल हो जाय , तब उसपर पृहार
करे और विश्वासपात्र पुरुषों को भेजकर उनके द्वारा शत्रु की सेना में फ्ट डलवा दे ।

राजाशत्रु के राज्य की आदि, मध्य और अन्तिम सीमा को जानकर, गुप्तरूप से मन्त्रियों के साथ बैठकर, अपने कर्तट्य का निश्चय कर तथा शहु की रेना की सँख्या कितनी है, इसको अच्छी तरह जानते हुए ही उसमें फुट डालने वाले की चेषटा करे! राजा को चाहिए कि वह दूर रहकर गुप्तचरों द्वारा शत्रु की तेना में मतनेद पैदा करे! धूस देकर लोगों को अपने पक्ष में करने की चेष्टा करें। अथवा उनके उपर विभिन्न औषधों का प्रयोग करें, परन्तु किसी तरह भी शत्रुओं के साथ प्रकटक्कप से साक्षात् सम्बन्धं स्थापित करने की इच्छा न करे अनुकूल अवसर पाने के लिए कालक्षेप ही करता रहे । उसके लिए दीर्घ काल तक भी प्रतीक्षा करनी पड़े तो करे , जिससे भानुओं को भली भांति विश्वास हो जाय । तदनन्तर मौका पाकर उन्हें मार ही डाले । राजा शतुओं पर तत्काल आकृमण न करे अवश्यम्भावी विजय के उपाय पर विचार वरे , न तो उस पर विषा का पृथोग करे और न उसे कठोर वचनों द्वारा ही घायल करे । देवेन्द्र! जो शत्रु को मारना चाहता है, उस पुरुष दे लिए डारंदार मौका हाथ में नहीं लगता. अतः जबकमी अवसर मिल जाय , उस पर अवश्य पृहार करे । समय को प्रतिशा करने वाले पुरुष के लिए जो उपयुक्त अवसर भाकर भी चला जाता है, वह अभीषट कार्य करने की इच्छा वाले उस पुरुष के लिए फिर दुर्लैंग हो जाता है । श्रेष्ठ पुरुषों की सम्माति लेकर अपने बल को सदा बढ़ाता रहे।जबतक अनुकूल अवसर न आये तद तक अपने मित्रों की संख्या बढ़ावे और शत्रु को भी पीड़ा न दे , परन्तु अवसर आ ग्य तो शत्रु पर पृहार करने से न चुके । काम, क्रोध तथा अहं कार को त्यागकर सावधानी के साथ बारम्बार शत्रुओं के छिद्रों को देखता रहे । सुरक्रेष्ठ इन्द्र । कोमलता, वण्ड, जालस्य, असावधानी और शत्रुओं द्वारा अच्छी तरह प्रयोग की हुई माया-ये अनिभिन्न राजा को बड़े केट में डाल देते हैं। कोमलता, दण्ड आलस्य और प्रमाद - इन चारों को नष्ट करके शत्रु की माया का भी प्रतीकार करें। तत्पश्चात् वह बिना विचारे शत्रुओं पर पृहार कर सकता है। राजा अकेला ही जिस गुप्त-कार्य को कर सके उसे अवश्य कर

मार्दवे दण्ड आलस्यं प्रमादश्च सुरोत्तम !
 मायाः सुविह्निताः शक्र सादयन्त्य विचक्षणम् ।। २५
 महा० शान्ति० अ०-।०३

डाले, क्यों कि - मन्त्रीलोग कभी-कभी गुष्तविषय को प्रकाशित कर देते हैं और नहीं तो आपस में ही एक-दूसरे को सुना देते हैं।

जो कार्य अकेले करना असम्भव हो जाय उसी के लिए, दूसरों के साथ है उकर विचारविमर्श करें। यदि शत्रु दूरस्थ होने के कारण दृष्टिरगोचर न हो तो उसपर ब्रह्मदण्ड का प्रयोग करे और यदि शत्रु निकटवर्ती होने के कारण दृष्टिटगोचर ही तो उसपर चतुरिङ्गिणी सेना भेजकर आक्रमण करे। राजा शत्रु के प्रति पहले भेदनीति का प्योग करे। तत्पश्चात् वह उपयुक्त अवसर आने पर भिन्न-भिन्न शत्रु के पृति भिन्न-भिन्न समय में गुपयाप दण्डनीति का प्योग करे। यदि बलवान् शतु हे पाला पड़ जाय और समय-सुकार उसी के अनुकूल हो तो राज्य उसके सामने नतमस्तक हो जाय और जब वह शतु असावधान हो , तब स्वयं सावधान और उद्योगशील होकर उसके बध के उपाय का अन्वेषण करें। राजा की चाहिए कि वह मस्तक हुकाकर,दान देकर तथा मीठे बचन बोलकर शत्रु का भी मित्र के तमान ही तेवन करे। उसके मन में कभी तदेह न उत्पन्न होने दे । जिन शत्रुओं के मन में संदेह उत्पन्न हो जाय उनके निकटवर्ती स्थानों में रहना या जाना-आना सदा के लिए त्याग देना चाहिए। राजा उन पर कभी भी विश्वास न करे क्यों कि इस जगत में उनके द्वारा तिरस्कृत या धतिगृस्त हुए शहुगण सदा बदला लेने के लिए सजग रहते हैं। देवेशवर ! सुरष्रेष्ठ ! नानापुकार के व्यवहार-चतुर लोगों के रेशवर्य पर शासन करेना जितना कठिन काम है उससे बढ़कर दुष्कर कर्म दूसरा कोई नहीं है। वैते 'भिन्न-भिन्न-व्यवहार-चतुर लोगों के रेशवर्य पर शासन करना तभी सम्भव है जब कि राजा मनीयोग का आश्रय ने, तदा इसके लिए प्रयत्नशील रहे और कौन मित्र है कौन शतु , इसका विचार करता रहे । मनुष्य कीमल स्वभाव वाले राजा का अपमान करते हैं और अत्यन्त कठोर स्वभाव वाले से भी अत्यन्त उद्गिरन हो उठते हैं।अतः तुम्न न कठोर बनो और न ही कोमल! समय-समय पर कठोरता भी धारण करो, कोमलता भी ।

जैसे जल का प्रबाह बड़े वेग से बह रहा हो और सब ओर से जल ही जल दैलरहा हो उस समय नदी-तट के विदीर्ण होकर गिर जाने का सदा भय रहता है। उसी प्रकार यदि राजा सावधान न रहे तो उसके राज्य के नष्ट होने का खतरा बना रहता है। पुरन्दर बहुत से शत्रुओं पर एक साथ आकृमण नहीं करना चाहिए। साम, दान, भेद और अौर दण्ड द्वारा इन शत्रुओं में से एक-एक को बारी-बारी से कुचलकर, शेष्ट बचे हुए शत्रु को

पीत डालने के लिए कुशलतापूर्वक प्रमल आरंभ करे। बुद्धिमान् राजा शक्तिशाली होने पर भी तब शतुओं को कुचलने का कार्य एक ही ताथ न प्रारंभ न करे। जब हाथी, घोड़े और रथों ते भरी हुई और बहुत ते पैदलों तथा घन्त्रों ते तम्मन्न छः अङ्गो वाली विशाल तेना स्वामी के पृति अनुरक्त हो, जब शतु की अपेक्षा अपनी अनेक पृकार ते उन्नति होती जान पड़े उस तमय राजा दूसरा कोई विचार मन में न लाकर पृक्टस्प ते डाकू और लुटेरों पर पृहार आरम्भ करे।

शत्रु के प्रति ताम-नीति अच्छी नहीं मानी जाती बल्क गुण्त-रूप ते दण्ड नीति का प्रयोग ही उत्तम माना जाता है । शत्रुओं के उपर न तो कीमलता और नहीं तदेव आकृमण ही अच्छा माना जाता है । उनकी खेती को चौपट कर देना तथा उनके पेय-जलों में जहर मिला देना भी अच्छा नहीं है। इसके सिवाय सात पृकृतियों पर विचार करना भी उपयोगी नहीं है । राजा विश्वस्त मनुष्यों द्वारा शत्रु के नगर और राज्य में नानाप्रकार के छल और परस्पर वैर-विरोध की सृष्टि कर दे । इसी तरह छद्मवेष में वहां अपने गुण्तचर नियुक्त कर दे , परन्तु अपने यश्च की रक्षा के लिए वहां अपनी ओर से चोरी या गुण्त-हत्या आदि कोई पापकर्म न होने दे । बल और वृत्राद्वर को मारने वाले इन्द्र ! पृथ्वी पालन करने वाले राजा लोग पहले इन शत्रुओं के नगरों में विधिपूर्वक व्यवहार में लायी जाने वाली नीति का प्रयोग करके दिखावें । इसपृकार उनके अनुकूल व्यवहार करके वे उनकी राजधानी में सारे भोगों पर अधिकार प्राप्त कर लें ।

देवराज । चतुर नरेश अपने ही व्यक्तियों के बारे में यह प्रचार कर देते हैं कि "ये अमुक दोष्य से दूषित हैं अतः इन्हें राज्य से निर्वासित किया जा रहा, है ।"

पुरापि वैषामनुहृत्य भूमिणाः
पुरेषु भोगानिखलान् जयन्ति ।
पुरेषु नी तिं विहितां यथा विधि
पृयोजयन्तो बलवृत्रसूदन ।। 42'

महा० शान्ति० अ० ।०३

ऐसा करके वे श्रष्टुराज्यों में उन्हें नगरों का भेद तेने के कार्य में नियुक्त वर देते हैं। उपर से तो ऐसे दोषी लोगों की सारी सम्पत्ति राजा नोग छीन लेते हैं परन्तु गुप्त रूप से उन्हें प्रचुर धन-सम्पत्ति तथा पारितोषिक से स्टूइ बना देते हैं। राजा को चाहिये, इसीप्रकार तंत्रादि शास्त्रों के वेताओं को भी वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर, उनके द्वारा शत्रु राजाओं पर कृत्या का प्रयोग कराएँ।

इसप्रकार देवगुरू बृहस्पति ने इन्द्र को शत्रुवशीकरण के समस्त उपाय जिधिवत् बता दिये । तब इन्द्र ने एक और प्रश्न मुखा कि बृह्मन् ! दुष्टों को मैं कैसे पहवानूं १ उनके लक्षण क्या हैं १

देवगुरू ने कहा — हे देवेश । जो व्यक्ति परोध में किसी व्यक्ति के दोष ही दोष बताता है , उसके सद्गुणों में भी दोषारोपण करता है । दूसरों द्वारा उस व्यक्ति की प्रांसा करने पर मुंह फेर कर चुप बैठ जाता है उसे तुम दुष्ट ही समझो ।

चुप बैठने के बाद भी उस व्यक्ति की दुष्टता के सूचक कुछ लक्षण होते हैं। जैसे निश्वास छोड़ने का कोई उचित कारण न होने पर भी, किसी के गुणानुकीर्तन के प्रसंग में लम्बी-लम्बी सांस छोड़ना तथा होंठ चबाना तथा सिर हिलाना।

जो बार-बार आकर संसर्ग स्थापित करे, दूर जाने पर निन्दा करे, कार्य करने की प्रतिज्ञा करके भी आँख से ओझल होते ही उस कार्य से मुकर जाये तथा सामने आने पर भी मौन बैठा रहे - निश्चय ही, उसके मन में दुष्टता होती है। जो कहीं से आकर साथ नहीं, अलग बैठ कर भोजन करे और यह कहे कि "आज जैसा भोजन चाहिये था, वैसा नहीं बना है" वह भी दुष्ट है।

मित्र के दुः **वं में दुः वी तथा मुखं में मुखी** होना मित्र का लक्षण है तथा इसका विपरीत आचरण ही शत्रु का लक्षण है.।<sup>2.</sup>

<sup>2.</sup> आ तिंश्तें प्रियें प्री तिरेताव निमन्न क्षणम् । विपरीतं तु बोद्ध व्यमरिलक्षणमेव तत् ।।50 — महा० शानित० अ०—।03

## 3. राजकीय स्थवर्य का स्त्रोत : शील

दुर्योधन को युधिष्ठिर के रेशवर्य से सन्तप्त देखकर महोराज धृतराष्ट्र ने उसे "शील" का आचरण करने की सलाह दी और इसी सन्दर्भ में उसे बताया कि किस प्रकार देवराज इन्द्र ने दैत्यराज पृह्लाद से उनकी शील मांगकर उन्हें लक्ष्मोच्युत कर दिया था।

एक बार देवराज इन्द्र ने देवग्रह बृहस्पति से अपने कल्याण का उपाय पूछा । बृहस्पति ने इन्द्र को यथो चित उपदेश दिया तथा इन्द्र के यह पूछने पर कि "प्रभो ! इससे भी विशेष वस्तु क्या है 9" उन्होंने कहा "आयुष्यम् ! इससे भी श्रेष्ठ हान दैत्यगुरू शुकाचाय के पास है । तुम उन्हीं के पास जाओ ।"

देवराज इन्द्र ने भगवान् शुक्राचार्य को शिष्यता ग्रहण को तथा उनते अपने कल्याण के उपायों को जाना । फिर भी उन्हें परितोष नहीं हुआ और उन्होंने कहा-'पृभो । इसते भी विशिष्ट श्रेय क्या है १ कूपया मुझे बतायें ।'

सर्वज्ञ शुक्राचार्य ने कहा - "भद्र ! इससे भी श्रेष्ठ श्रेय तुम्हें महात्मा पृह्लाद ही बता सकते हैं । तुम उनके पास जाओ ।"

शुकाचार्य का निर्देश प्राप्त कर इन्द्र ब्राह्मण रूप धारण कर अपने परमें दी भगवद्भक्त प्रह्लाद के पास पहुँचे तथा बड़ी विनम्नता से श्रेयझानोपदेश की प्रार्थना की । ब्राह्मण ने प्रह्लाद से बारंबार पूछा — धर्मं । आपको यह त्रिलोकी का उत्तम राज्य केसे प्राप्त हुआ १ इसका कारण मुझे बताइये न! तब प्रह्लाद भी ब्राह्मण से इसप्रकार बोले — विप्वर । में राजा हूँ, इस अभिमान में आकर में कभी ब्राह्मण की निन्दा नहीं करता , बल्क जब वे मुझे शुक्रनीति का उपदेश करते हैं , तब में संयमपूर्व उनकी बातें सुनतां हूँ और उनकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ । वे ब्राह्मण विश्वस्त होकर मुझे नीति का उपदेश देते और सदा संयम में रखते हैं । मैं सदा ही यथाशक्ति शक्तायार्य के बताये हुए नीतिमार्ग पर चलता, ब्राह्मणों की सेवा करता , किसी के दोष

न देखता और धर्म में मन लगाता हूँ। कोध को जीतकर मन और इन्द्रियों हो का में किये रहता हूँ। अतः जैसे – मधु की मिक्खियां शहद के छते को फूलों के रस से सींचती रहती हैं, उसीप्रकार उपदेश देने वाले ब्राह्मण मुझे शास्त्र के अमृतमय बचनों से सींचा करते हैं। मैं उनकी नीति-विधाओं के रस का आस्वादन करता हूँ और जैसे चन्द्रमा नक्षत्रों पर शासन करते हैं, उसीप्रकार मैं भी अपनी जाति वालों पर राज्य करता हूँ।

ब्राह्मण के मुख में जो शुकाचार्य का नी तिवाह्य साकल्येन विद्यमान है, यही इस मृतल पर अमृत है, यही सर्वोत्तम नेत्रोत्सव-जन्य आत्मानन्द है। राजा इसे सुनकर इसी के अनुसार बर्तांव करें। हे द्विजन्नेष्ठ ! बस इतना ही न्रेय है। यह बात पृह्लाद ने उस ब्राह्मण हैवेषधारी देवराज इन्द्रहें से कहा । इसके बाद भी उसके सेवा-शुन्ना करने तथा उत्कारता अभिव्यक्त करने पर दैत्यराज ने उससे यह बात कही -

हे द्विज्ञेष्ट । मैं तुम्हारे द्वारा की गई यथो चित तेवा-सुप्रुचा एवं गुरुमितत ते अत्यन्त प्रतन्त हूँ। तुम्हारा कल्याण हो । तुम कोई वरदान मांगो । मैं उते देंगा इसमें संग्रंय नहीं है। तब उस ब्राह्मण ने सिवनय दैत्यराज से कहा — अरपने मेरी सारी अभिलाषा पूर्ण कर दी है । यह मुनकर पृह्लाद और भी प्रतन्त हुए और बोले – कोई वरदान तुम अवश्य मांगो । इन्द्र बोले – राजन् यदि आप प्रतन्त हैं और सचमुच मेरा पृय करना चाहतें हैं तो मुझे आपका ही शील सम्प्राप्त करने की इच्छा है , यही मेरा वर है । यह मुनकर दैत्याधिराज पृह्लाद प्रतन्त तो हुए , परन्तु उनके मन में बड़ा भारी भय समा गया । ब्राह्मण के वर मांगने पर वे सोचने लगे कि यह कोई साधारण तेज वाला पुरुष नहीं है , फिर भी "स्वमत्तु" कहकर पृह्लाद ने वर दे दिया । उस समय उन्हें बड़ा भारी वित्मय हो रहा था । ब्राह्मण को वह वर देकर वे उसीप्रकार दुःखी हो गये जैसे दशरथ कभी कैकेयी को वर देकर दुःखी हो गये थे । महाराज, वर देने के पश्चात् जब ब्राह्मण चला गया तब पृह्लाद को बड़ी भारी चिन्ता हुईं। वे सोचने लगे क्या करना चाहिए १ परन्तु किसी निश्चय पर पहुँच न सके । वे चिन्ता कर ही रहे थे कि उनके शरीर ते परमका तिमान् छायामय तेज मृर्तिमान् होकर पुकट हुः। क

उसने उनके शरीर को त्याग दिया था । पृह्लाद ने उस विज्ञालकाय पुरुष से पूछा आप कौन हैं १ उसने उत्तर दिया - मैं शील हूँ। तुमने मुझे त्याग् दिया है,अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। राजन्। अब मैं उसी अनिन्दित ब्राह्मण-क्रेष्ठ के शरीर में प्रवेश करूंगा जो प्रतिदिन तुम्हारा शिष्य बनकर यहां बड़ी सावधानी के साथ रहता था । ऐसा कहकर भील अदूषय हो गया और इन्द्र के भरीर में समा गया । उस तेज के चले जाने पर पृह्लाद के शरीर से दूसरा वैसा ही तेज प्रकट हुआ । प्रह्लाद ने पृछा आप कौन हैं १ उसने उत्तर दिया - प्रह्लाद ! मुझे धर्म समझो । जहां वह श्रेष्टठ ब्राह्मण है मैं भी वहीं जाऊंगा, क्यों कि - दैत्यराज! जहां शील रहता है मैं भी वहीं रहता हूँ। तदनन्तर महात्मा पृह्लाद के शरीर से एक और तीसरा पुरुष पुकट हुआ जो अपने तेज से प्रज्विलत सा हो रहा था। पृह्लाद ने उससे भी पृष्ठा-आप नौन हैं ९ उसने कहा - मैं सत्य हूँ। अब मैं धर्म के पीछे-पीछे ही चला जाउँगा। सत्य के चले जाने पर प्रद्लाद के शरीर से चौथा महापुरूष पुकट हुआ और परिचय पूछने पर बौला-मैं सदा न्वार हूँ। अतः जहां सत्य जायेगा, मैं भी वहीं जाऊंगा । उसके चले जाने पर पांचवां पुरुष पुकट हुआ । उसने अपने को "बल" बताया और कहा कि जहां सदाचार जायेगा मैं वहीं जाऊंगा । इसप्रकार सदाचार के चले जाने पर एक देवी प्रकट हुईँ। परिचय पूछने पर अपने को उसने लक्ष्मी 'बताया और कहा कि - सत्यपराकृमी वीर!में स्वयं ही आकर तेरे शरीर में पृविष्ट हो गई थी और अब जब तुम्हारे पास शील, धर्म, सत्य, सदाचार तथा बल नहीं है तो मैं भी नहीं रह सकती । ब्योकि मैं बल की अनुगा मिनी हूँ।

इतना आश्चर्य होने पर पृह्लाद ने शङ्कावश उस ब्राह्मण के बारे में पृछा।तब लक्ष्मी ने पृह्लाद को बताया कि – वह ब्राह्मण रूप में साक्षात् इन्द्र ये और जो तुम्हारा त्रिलोकी में राज्य पैला था वह उन्होंने नी तिपूर्वक तुम्हारी सेवा करके, वर मांगकर हर लिया है। धर्मद्र!तुमने शील के द्वारा ही तीनों लोकों पर विजय पायी थी। पृभो ! यह जानकर ही सुरेन्द्र ने तुम्हारे शील का अपहरण कर लिया। महापृाद्ध ! धर्म, सत्य, सदाचार, बल और लक्ष्मी – ये सभी शीलरूपी सूर्य के प्रकाशमात्र हैं। जो शीलवान् होता है वहीं त्रिलोकी का अध्यति बन जाता है। इसप्रकार दैत्यराज पृह्लाद को स्पष्टिकरण देकर सामाज्यलक्ष्मी, उन्हें छोड़कर देवराज इन्द्र के पास चली गर्द्ध ।

इन्द्र तथा प्रह्लाद के इस उपाख्यान का मूल संकेत यही है कि राजेशवर्य का मूलस्त्रोत खरू- शील है। जहां शील रहता है वहीं पर धर्म, सत्य , सदाचार बल आदि भी रहते हैं और इन्हीं के साथ रहती है साम्राज्यलक्ष्मी।

#### ५.चञ्चला सामाज्यलक्ष्मी

राजसता की भी एक दार्शनिक पृष्ठाम् है और वह है साम्राज्यलक्ष्मी की अस्थिरता । राजसता किसी भी नरेश के पास चिरकाल तक नहीं रहती है । कालपुरूष-प्रवर्तित चक्र सत्ता में निरन्तर परिवर्तन करता रहता है ।

महाभारत के शान्तिपर्व ह्रिमोक्षधर्मपर्वहूँ अ0-223 में बलि तथा इन्द्र के रोचक संवाद से कालचक़ की अपरिहार्यता तथा राजलक्ष्मी की चंचलता का बोध होता है। इस संवाद का सारांश इसप्रकार है -

भगवान् वामन की कृपा ते अप्तरों पर विजय प्राप्त करके , एक बार देवराज इन्द्र भगवान् ब्रह्मा के पास पहुँचे और पूछा — "प्रभो । सम्प्रति १पराजित एवं श्रीभृष्टि। बिल कहां रहता है १"। •

"जिसके दान देते समय उसके धन का भण्डार कभी खाली नहीं होता था। जो वायु बनकर बहता था, वरूण बनकर वर्षा करता था, सूर्य-चन्द्र बनकर प्रकाश करता था, अग्नि बनकर समस्त प्राणियों को ताप देता था तथा जल बनकर सबकी तृषा हरता था – उस राजा बलि को मैं कहीं नहीं पा रहा हूँ। ब्रहमन्।आप मुझे बंलि का पता बताइये, १"

इन्द्र के आगृहपूर्ण वचन सुनकर प्रजापति ने कहा - मध्यवन् ! बिल का पता
पूछकर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो हैक्यों कि तुम उसे अपमानित करना चाहते हो है
फिर भी मैं सत्यवकता होने के कारण बता रहा हूँ । किसी शून्यगृह में विद्यमान उँट ,
गौ, गर्दमं तथा अश्वजातीय प्राणियों में जो तुम्हें सर्वश्रष्ठ दी थे , उसी को बिल समझो ।
परन्तु पहचान लेने पर भी तुम बिल का वध मत करना । हाँ तुम उससे न्यायो चित
च्यवहार के विषय में पृश्न कर सकते हो ।

पितामहमुपागम्य प्रणिपत्य कृताऱ्जिलः ।
 सविनवासुरान् जित्वा बलिं पप्रच्छ वासवः ।।३ – महा० शान्ति००० मोध्धर्म उपपर्वे००

अन्ततः इन्द्र ने, रातदिन अन्वेषण के बाद, एक सुनसान घर में बलि को दूंद ही लिया, जहां वह स्वयं को गर्दभ-वेष में छिपाये खड़ा था। इन्द्र ने बलि को नानाप्रकार के व्यइन्यपूर्ण वचनों से पीड़ित करना प्रारंभ किया। दैत्यराज बलि के पूर्व अत्याचारों तथा देवमंत्रणाओं का स्मरण दिलाते हुए इन्द्र ने बलि का भरपूर उपहास किया और कहा कि बलि । आज तुम गर्दभयो नि में पड़े भूसी खा रहे हो १ कहां गया तुम्हारा वह चक्रवर्तित्व १

देवराज इन्द्र द्वारा वाग्बाणों से आहत तथा अधिक्षिण्त दैत्यराज बित ने राजनक्ष्मी की अनित्यता तथा राजैशवर्य का दर्शन स्पष्ट करते हुए कहा —

देवेदवर ! जो मूर्खता तुम दिखा रहे हो , उसे देख मैं आद्मचर्यचिक्ति हूँ ।
आज जो तुम मुझे श्री विहीन देख रहे हो , सब कालपुरुष को माया का परिणाम है ।

शुद्ध-बुद्धि तथा ज्ञानतृष्त क्षमाधील सत्पुरुष दुःख पड़ने पर शोक नहीं करते । तुम अपनी
अशुद्ध-बुद्धि तथा अहंकार के कारण ही आत्मपृष्ठांता कर रहे हो । अन्यथा इस संसार में

कौन वस्तु आत्यन्तिक रूप से स्थायी है १ जीवन तथा धरीर – दोनों ही जन्म के
साथ बढ़ते हैं और मृत्यु के साथ विनष्ट हो जाते हैं । मैं इस गर्दभ्वारोर को पाकर भी
विवधा नहीं हूँ । क्यों कि मैं धरीर की अनित्यता तथा आत्मा की असंगता को भलीभांति
जानता हूँ ।

महावन् । जो कोई किसी को मारकर या जीतकर अपने पौरूष पर गर्व करता है वह वास्त्रव्र में उस पुरूषार्थ का कर्ता ही नहीं है । क्यों कि जगत्कर्ता परमेश्वर ही उस पुरूषार्थ का भी कर्ता होता है । जो काल द्वारा दग्ध है उसी को अग्नि भी जलाता है । जो काल द्वारा हत है उसी को कोई और भी मार पाता है । मैं तो प्रात्म करने के बाद भी काल का कहीं अन्त नहीं पाता हूँ ।

> कालः सर्वं समादते कालः सर्वं प्रयच्छति । कालेन विहितं सर्वं मा कृथाः शक्र पौरूषम् ।।

> > - शान्तिपर्वं , 225-25

प्राचीनकाल में मेरे कुपित होने पर सारा जगत् व्यथित हो उठता था। इस लोक की कभी बृद्धि होती है कभी ड्रास । यह इसका सनात्न स्वभाव है। शकृ ! तुम भी इसी दृष्टि से जगत् को देखों।

पृभुता और पृभाव अपने अभीन नहीं होते हैं। तुम्हारा मन अभी बालक के समान है। नैष्ठिक बुद्धि प्राप्त करों। कल्याणमय विचार वाली सुलक्षणा रूपवती नारी इस संतार में विधवा देखी जाती है तथा कुल्धणा , कुरूपा सौभाग्वयती। उच्चकुलोत्पन्न दर्शनीय प्रतापी पुरुष , मंत्रियों के साथ दुर्दशा भोगता दिखाई पड़ता है परन्तु नीचकुलोत्पन्न दुराचारी मूट राजसुख भोगते हैं। यह सब काल की गति ही है। सबकुछ जगन्नियन्ता ईश्वर के वशा में है , पुरुष के नहीं।

समृद्धि एवं निर्धनता प्रारब्ध के अनुसार पर्याय से आती रहती है। यदि आज में काल के वशीभूत न होता तो वज़ धारण करने पर भी , तुम्हें केवल मुक्के से भारकर पृथ्वी पर णिरा देता। परन्तु काल मेरे विपरीत है। यह मेरे पराकृम का अवसर नहीं है, शान्त रहने का समय है। भगवान् काल ही प्राणियों की दशा में उत्कट हेर-फेर करते हैं। ।

हे देवेघवर ! जिस परमोत्तम साम्राज्यलक्ष्मी को प्राप्त कर तुम यह समझ रहे हो कि यह तुम्हारे पास स्थायी रूप से रहेगी , तुम्हारी यह धारणा मिथ्या है । क्यों कि राजलक्ष्मी एक जगह बंध कर रहती ही नहीं ।

इन्द्र ! यह राजनक्ष्मी तुमते भी श्रेष्ठ पुरुषों के पास रह चुकी है । प्रत्यक्ष ही देखों कि यह चंचला मुझे छोड़कर तुम्हारे पास चली गई है । शचीपते ! तुम जैसे हो , वैसे ही बल एवं पराक्रम से सम्पन्न अनेक सहस्त्र इन्द्र अब तक समाप्त हो चुके हैं । तुम स्वयं को जो अत्यन्त शक्तिशाली तथा उत्कटबल-सम्पन्न समझ रहे हो , समय आने पर महापराक्रमी काल तुम्हें पुनः शान्त कर देगा । 20

<sup>1.</sup> कालपुरूष के सन्दर्भ में संविस्तर द्रष्टट्य : शान्ति , 224-48 से 57 तक !

<sup>2.</sup> द्रष्टटच्य : महा० शान्ति० अ० २२५-५८ से ६० तक ।

इन्द्र वथा बलि का संवाद पूर्ण होते ही बलि की देह से एक ज्यो तिष्मिती नारी पुकट हुई । उसने बताया कि वही लक्ष्मी है —

> भूतिर्लक्ष्मीति मामाहुः श्रीरित्येवं च वासव । त्वं मां शक् न जानीषे सर्वे देवा न मां विदुः ।। - शान्ति० 225-8

लक्ष्मी ने कहा — देवराज ! काल के ही आदेशवा मैं बिल का परित्याग कर तुम्हारे पास आई हूँ । तुम भी उस काल की कभी अवहेलना मत करना । मैं सत्य दान , वत , तपस्या , पराकृम और धर्म मैं निवास करती हूँ । बिल इन सबसे विमुख हो गुका है अतः मैंने इसे त्याग दिया है ।

दैत्यराज बिल पहले ब्राह्मणों का हितैषी , सत्यवादी , जितेन्द्रिय तथा देवयाजक था । परन्तु बाद में द्विजमत्सरी , असत्याश्रयी , लम्पर हो गया तथा अपना ही यज्ञ कराने लगा प्रजा से । वासव । इसप्रकार बिल द्वारा तिरस्कृत में अब तुम्हारा वरण कर रही हूँ । तुम वेदविहित पद्धति से मुझे चतुर्धा विभक्त करके धारण करो ।

लक्ष्मी के आदेशानुसार देवराज इन्द्र ने उसे चतुर्धा विभक्त कर उसका एक भाग पृथ्वी पर , दूसरा भाग जल में , तीसरा अग्नि में तथा चौथा सत्पुरुषों में पृतिष्ठित कर दिया । 10

बलि, इन्द्रसा साम्राज्यलक्ष्मी के संवाद का यह रोचक प्रसंग अत्यन्त
प्रेरणापृद तथा कटु यथार्थ से ओतपोत है। परवर्ती वाइ मय में महाकवि बाणमदट

{कादम्बरी, शुक्नासोपदेश विशारवदत {मुद्राराक्षसनाटक तथा कल्हण {राजतरंगिणी हैं
ने साम्राज्यलक्ष्मी के इसी दार्शनिक-पक्ष को स्पष्ट करने का यत्न किया है। देवराज इन्
के माध्यम से अभिव्यक्त यह राजकीय-रेशवर्य की व्याख्या आज भी पूर्णतः प्रासंगिक प्रती
होती है विश्व के राजनैतिक घटनाचक के सन्दर्भ में।

<sup>।.</sup> दूष्टट्य : महा० शान्ति० अ० २२५ श्लोक २। ते २८ तक ।

राजनक्षमी की अस्थिरता तथा कान की अवश्यंभवितव्यता के अनेक ऐसे ही प्रतंग और भी उपलब्ध हैं महाभारत में । इन्द्र तथा नमुचि का संवाद श्राान्तिपर्व अ0-226 तथा इन्द्र एवं नक्ष्मी का संवाद श्राान्तिपर्व अ0-228 इसीप्रकार के प्रेरणापृद स्थल हैं । इन सन्दर्भों में नक्ष्मी के स्वरूप , गुण, रूचि तथा अरूचि दा अद्यन्त सूक्ष्म तथा तर्कसंगत व्याख्यान प्रस्तृत किया गया है । राजस्ता की इससे परतर व्याख्या होनी संभव नहीं है । नक्ष्मी इन्द्र के पास रहने को आयी है क्यों कि वैत्य अब उसके पात्र नहीं रह गये हैं । वे प्रातः देर तक सोये रहने वाले , दूबहन , कटुभाषी, कृपण , जिह्म , आलसी , अहंकारी , असहिष्णु , असत्यवादी , शत्रुता-परायण , अपवित्र, तपोविहीन तथा नम्पट हो चले हैं । ऐसे व्यक्तियों के पास नक्ष्मी नहीं रह सकती । ।

#### लोकधर्म एवं इन्द्र

रेतरेय-ब्राह्मण में वर्णित हरिश्चन्द्रोपाख्यान में रोहित तथा इन्द्र का सन्दर्भ निरूपित हुआ है। पिता हरिश्चन्द्र को अपने कारण संकटगृस्त देख कुमार रोहित जब भी घर लौटना चाहता है, इन्द्र उसे जैसे-तैसे समझाकर पुनः रोक लेते हैं क्यों कि वह नहीं चाहते कि रोहित की बलि देकर महारोज हरिश्चन्द्र अपना वरूणयाग सम्मन्न कर सकें।

देवराज इन्द्र रोहित को "चरैवेति" की शिक्षा देते हुए कहते हैं — "इन्द्र इच्चरतः तथा" अथात् इन्द्र तञ्चरणशील १उद्यमी व्यक्ति का ही साथी है, आलसी व्यक्ति का नहीं। वेद ,पुराण, आर्षकाव्यों तथा परवर्ती-वाइ मय में भी इन्द्र के चरित का यह पक्ष बड़ी सूक्ष्मता के साथ उजागर हुआ है। इन्द्र असहायों तथा आर्तों का परम सहायक है। उसमें अपार करूणा, सहयोग स्वं सहानुभूति की भावना तथा वत्सलता है। अतंः लोकधर्म का पालन करने वाले अपने भक्तों का वह परम विश्वस्त सहायक है।

जितका शिनि शूरे च संग्रामेष्वनिवर्तिनि ।
 निवसा मि मनुष्येन्द्रे सदैव बलसूदन ।। 25
 असुरेष्ववशं पूर्व सत्यध्यमिनबन्धना
 विपरीतांस्तु तान् डूद्वा त्विय वासमरोचयस् ।। 27
 तेष्वेवमादीनामाचारानाचरत्सु विपर्येष ।
 नाहं देवेन्द्र वत्स्या मि दानवेषिष्यति मे स्रतिः ।। 80
 तन्मा स्वयमनुणाण्तामस्मिनन्द श्वीपते ।
 त्वया चिंतां मा देवेश । पूरो धार्यन्ति देवताः ।। 8। -महा श्वान्ति अ 228

3-4

लोकधर्म के साथ्रिका कैसा सामञ्जस्य है १ इस तथ्य की समीक्षा कुछ ऐसे ही सन्दर्भों के माध्यम से प्रस्तुत है जिनके मूल में देवराज इन्द्र स्वयं है । या तो वह इस लोकधर्मों का उपदेष्टा है या फिर स्वयं उन्हें चरितार्थ करने वाला ।

#### अतिथिसत्कार

लोकथर्म के परिपालन की परम्परा में सर्वाधिक महत्त्व अतिथिसत्कार का ही है। इस सन्दर्भ में देवर्षि नारद द्वारा देवराज इन्द्र को " उञ्छवृत्ति" से जीवन-निर्वाह करने वाले एक ब्राह्मण का कृतान्त बताया गया था , जिसे भीषम पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाया १ महाराज युधिष्ठिर को सुनाया १ महाराज युधिष्ठिर को सुनाया ।

गंगातटवर्ती महाषद्म नगर में रहने वाला एक ब्राह्मण , सन्तानोत्पत्ति के अनन्तर माया-मोह से विरक्त होकर संसार त्यागने का विचार करने लगा । तभी उसके घर एक अतिथि आ गए । ब्राह्मण ने उस अतिथि से अपना मन्तव्य बताया तो उसने उस ब्राह्मण से कहा -

द्विजिश्रेष्ठ ! गोमती नदी के तट पर , जहां किमी देवों ने यज्ञ किया था तथा महाराज मान्धाता जहां अश्वमेध यज्ञ कर देवराज इन्द्र को भी अतिकृतन्त कर गये थे , नागपुर नामक स्थान है । वहां पद्म नामक एक नागराज रहता है । तुम उसी के पास जाओ । वह अत्यन्त ज्ञानवान् है , तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा ।

अतिथि का निर्देश मान वह ब्राह्मण यथाकथंचित् नाग के घर पहुंचा । परन्तु नाग अपने घर पर था नहीं । वर्ष में एक बार तूर्य के रथ को खींचने का उसका पर्यायक्रम चल रहा था अतः वह तूर्य के पास गया था । नाग की पत्नी में मधुर वाणी में ब्राह्मण का कुशल-क्षेम्र पूछा तथा आतिथ्य-ज़हण करने का निवेदन किया ।

परन्तु चूं कि ब्राह्मण को पद्म से ही प्रयोजन था अतः वह उसकी प्रतिक्षा में 15 दिनों तक पाश्वंवर्ती वन में तप करता रहा । उसकी तपस्या से अतिथिपरायण नागपरिवार विह्वल हो उठा , परन्तु ब्राह्मण ने उन्हें सान्त्वना दी और पद्म की प्रतिक्षा करता रहा । अन्ततः नागराज पद्म सूर्यलोक से लौटे तथा पत्नी से सारा वृत्तान्त जानकर विनम् भाव से तपोरत ब्राह्मण के पास गये तथा उसके आने का प्रयोजन पूछा ।

ब्राह्मण ने पद्म से अपना मन्तव्य बताया तो पद्म ने उसे सूर्य की सता का रहत्य समझाया और कहा कि अतिथि – सत्कार ही सर्वोत्तम तप है। परोपकार से बड़ा और कोई तप नहीं और इसी लिये ब्रह्माण्ड में सबसे बड़े तपस्वी भगवान् सूर्य हैं। क्यों कि वह अपनी किरणों के माध्यम से आठ महीने तक पृथ्वी का जल सौखते रहते हैं, चार महीने तक वही सोखा गया जल वर्षा के रूप में पृथ्वी को लौटाते रहते हैं।

है द्विजिश्रेष्ठ ! सर्वोत्तम तपत्वी इस पृथ्वी पर वही है जो उञ्छ्वृत्ति से जीवन-निर्वाह करता हुआ , नियम-संयम तथा निष्ठा से, एकागृचित से मन को ईश्वर में लगाकर लोककल्याण करता रहता है । ऐसे सत्पुरुष अन्त में सूर्यलोक में परमगति प्राप्त करते हैं । सूर्य भी तो उज्छ्वृत्ति से ही निर्वाह करते हैं । जैसे वह उपभोग के बाद पृथ्वी पर बचे-खुचे जल को सोखकर अपना निर्वाह करते हैं उसीप्रकार तपत्वी को भी किसानों द्वारा खेत की कटाई कर लेने के बाद , खेत में गिरे अन्नकणों को एकत्र कर जीवन-निर्वाह करना चाहिये । यह उज्छ्वृत्ति सबसे बड़ा तप है ।

नागराज पद्म से यह उपदेश गृहण कर वह ब्राह्मण "उञ्छवृत्ति" का संकल्प लेकर महर्षि च्यवन के पास पहुंचा दीक्षा लेने । महर्षि च्यवन से दीक्षा लेकर उसने अतिथियों के सत्कार में ही अपने को अर्पित कर दिया ।

देविषि नारद से यह घटना सुनकर देवराज इन्द्र ने तथा भीष्म से सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अतिथि-सत्कार का महत्त्व समझा । अतिथि-सत्कार की महिमा का विस्तृत वर्णन हम मनुस्मृति आदि स्मृतियों तथा विभिन्न धर्मसूत्रों में पाते हैं । परन्तु यहां यह प्रसंग इन्द्र से समुबद्ध होने के कारण प्रस्तृत किया गया है ।

#### 2. अध्यात्मदृष्टिट

संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो जल में रहने वाते कमलपत्र के तमान अनासकत भाव से जीवन—यापन करता है। जो स्थितपृज्ञ है। सुखतथा दुःख में, लाम तथा हानि में, सम्पत्ति तथा विपत्ति में – समान भाव रखता है। संसार में रहते हुए भी हमारी दृष्टित आध्यात्मिक होनी चाहिये।

इसी अध्यात्मद्रिट का उपदेश, दैत्यराज महाभागवत पृह्लाद ने देवराज इन्द्र को दिया है जिसका साराँश यहाँ प्रस्तुत है। एक बार शेहरि है चिन्तन में लीन पृह्लाद को , साम्राज्य सर्वं रेशवर्य ने च्युत हुआ देखकर देवराज इन्द्र उनवा विधार जानने की इच्छा से बोलें - दैत्यराज ! संसार में जिन गुणों को पाकर कोई भी पुरुष सम्मानित हो सकता है उन सबको मैं आपके भीतर स्थिर-भाव से स्थित देखता हूँ। आपकी बुद्धि बालकों के समान राग-द्वेष से रहित दिखायी देती है। आप आत्मा का अनुभव करते हैं। इसो लिए आपकी रेसी स्थिति है। इतः 🛱 पुछता है कि इस जगत में आप किसको आत्मज्ञान का श्रेष्ठ साधन मानते है १ आप रिस्तियों से बाँधे गये हैं, राज्य से भूष्ट हो चुके हैं और अपने उपर संकट आया हुआ जानकर भी निविचन्त हैं। हे दैत्यराज । यह आपकी स्थिति धैर्य के कारण है अथवा आत्मज्ञान के १ इन्द्र के इसप्रकार तर्क-वितर्क करने पर प्रह्लाद उतीप्रकार बोले , जिसप्रकार बलि राजलक्ष्मी से हीन होने पर स्थिरबुद्धि होकर इन्द्र से बोले थे । देवराज । जो प्राणियो की प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता उसोको अतिविवेक के कारण स्तम्भ या जड़ता अथवा मोह होता है। जिसे आत्मा का साधात्कार हो गया है, उसको कभी मोह नहीं होता । सब तरह के भाव, अभाव, स्वभाव से ही आते-जाते रहते हैं। उसके लिए पुरुष का कोई प्यत्न नहीं होता। पुरुष का प्रयत्न न होने से कोई पुरुष कर्ता नहीं हो सकता परन्तु स्वयं कभी न करते हुए भी उसे इस जगत् में कतिपन'का अभिमान हो जाता है। जो आत्मा को शुभ या आहुम कर्मी का कर्ता मानता है उसकी बुद्धि दोष से युक्त और तत्त्वज्ञान से रहित है, ऐसी मेरी मान्यता है। इन्द्र। यदि पुरुष ही कर्ता होता तो वह अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी करता उसके सारे कार्य अवश्य सिद्ध होजाते । उसे अपने प्रयत्न में कभी पराभव नहीं प्राप्त होता । परन्तु देशा यह जाता है कि - इष्ट-सिद्धि वे लिए प्रयत्न करने वालों को अनिष्ट की भी प्राप्ति होती है और इष्ट की सिद्धि से वे विज्ञात रह जाते हैं। अतः पुरुषार्थं की प्रधानता कहाँ रही 9 कितने ही प्राणियों को बिना किसी प्रयत्न के ही अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का निवारण होते देखा है । यह बात स्वभाव से होती है।

शकु: प्रह्लांदंमासी नमेकान्ते संयते न्द्रियम् ।
 बुभुत्समानस्तत्पृज्ञामभिगम्येदम्बद्गीत् ।। महा० शान्ति० २२२-८

कितने ही हुन्दर और अत्यन्त बुद्धिमान पुरुष भी अल्प-बुद्धि और कुरूप
मनुष्यों ते धन पाने की आशा करते हैं। जब हुम और अशुभ तभीपकार के गुण स्वभाव
की ही प्रेरणा ते प्राप्त होते हैं। तब किती की भी उनपर अभिमान करने का क्या
कारण है 9 मेरी तो यह निश्चित धारणा है कि स्वभाव ते ही तबकुछ प्राप्त होता
है। मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि भी इसके विपरीत विचार नहीं रखती। यहां पर जो
शुभ और अशुभ पल की प्राप्ति होती है उत्तमें लोग कर्म को ही कारण मानते हैं, अतः
मैं तुमते कर्म के विषय का ही प्रात्या वर्णन करता हैं।

जैसे कोई कौवा कहीं गिरे हुए भात को खाते समय काँव-काँव करके अन्य काकों को यह जता देता है कि यहां अन्न है, उसीप्रकार समस्त कमें अपने त्वभाव को ही सूचित करने वाले हैं। जो विकारों को ही जानता है, उनकी परम प्रकृति रिवभाव को नहीं जानता उसीको अविवेक के कारण मोह या अभिमान होता है। जो इस बात को ठीक-ठीक समझता है, उसे मोह नहीं होता। सभी भाव, स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। इस बात को जो निश्चित रूप से जान लेता है। उसका दर्प या अभिमान क्या बिगई सकता है १ इन्द्र ! मैं धर्म को पूरी की पूरी विधि तथा सम्पूर्ण भूतों की अनित्यता को जानता हूँ। इसलिए यह सब नाशवान् है 'ऐसा समझकर किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ममता, अहंकार तथा कामनाओं ते शून्य और सब प्रकार के बन्धनों से रहित हो आत्मनिष्ठ एवं असंग रहकर मैं प्राणियों की उत्पत्ति खं विनाश को देखता रहता हूँ। मैं शुद्ध-कुद्धि, मन तथा इन्द्रियों को अपने अधीन करके रिथत हूँ। मैं तृष्णा एवं कामना से रहित हूँ तथा सदैव अविनाशी आत्मा पर ही दृष्टि रखता हूँ। मृकृतिके कर्मों के प्रति न तो मुझमें राग है, न ही द्वेष ! इसलिये मैं न तो किसी को अपना देखी समझता हूँ, न ही आत्मीय।

इन्द्र ! मुझे न तो उच्च हिन्दर्ग न नीच ह्याताल है और न ही मध्यम ह्यूथ्वी है लोक की कभी कामना होती है । है देवराज ! सरलता , सावधानी , खुद्धि की निर्मलता चित्त की स्थिरता तथा बड़े-बूदों की सेवा करने से पुरूष महत्-पद को प्राप्त करता है ।

> आजिनाप्रमादेन प्रसादेनात्मवत्तया । वृद्धसृष्ट्रया शक्र । पुरुषो लभते म्हत् ।।३५

<sup>-</sup> महा० भान्ति० अ० 222

इन्द्र तथा प्रह्लाद का उपर्युक्त संवाद अध्यातम-दृष्टिट का सारगाही विवेचन करता है। प्राचीन काल से ही पवित्र भारतभूमि अपनी इसी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण विश्वगुरू कही जाती रही है। योगिराज भर्तृहरि इसी तथ्य को कविता में समझाते हैं –

आहारनिद्राभयमैथुनञ्च तमानमेतत् पशुभिनेराणास् । धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः तमानाः ।। त्रीतिकारकमः ।

## दयानुता सर्वं कृतज्ञता

लोकधर्म का तीसरा प्रमुख सोपान है दयालुता तथा कृताइता । जो ट्यक्ति करूणहृदय नहीं है , परदुः खकातर नहीं है तथा जो ट्यक्ति किये गये उपकार को नहीं मानता वह पशु से भी कहीं अधम प्राणी है । इस सन्दर्भ में यद्दपि विपुल-वाइः मय उपलब्ध है , परन्तु यहां महाभारत के अनुशासन-पर्व १ अध्याय ५१ में वर्णित एक सन्दर्भ की समीक्षा प्रस्तृत है जिसमें एक तोते के साथ देवराज इन्द्र का मार्मिक स्वाद विद्यमान है । ।

मनुष्य तो विवेक-परायण होता है । अतः उसके दयातु अथा कृतइ होने
में कोई आश्चर्य नहीं है । परन्तु कभी-कभी पशुओं एवं पक्षियों में भी ये उदान्त भावना एं,
रूप
आश्चर्यजनक्रिते साकार हृष्टिटगोचर होती है । वस्तुतः ऐसा संभव होता है पूर्वजन्मार्जित
संस्कारों के कारण । महाभारत में ही उपलब्ध ट्याध एवं कपोत का उपाख्यान इस
तथ्य को प्रकाशित करता है कि पक्षीयोनि में उत्पन्न होने के बावजूद भी रह कपोत में
श्रणाग्तवत्सलता के भाव विद्यमान थे ।

देवराज इन्द्र तथा तपस्वी शुक का यह संवाद भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठर को तब बताया जब उन्होंने पितामह से दयानु तथा भक्त पुरुषों के गुणों को सुनने की आकांक्षा प्रकट की ।

पितामह भीषम द्वारा , दयानुता तथा कृतज्ञता जैते क्रेष्ठ लोकधर्मी की महता बताने के उद्देश्य ते धर्मराज युधिष्ठिर को तुनाया गया उपर्युक्त ज्थानक इसप्रकार है -

का शिराज के राज्य की दात है, एक ब्याध विष्य-बुझा बाण नेकर गांच से निकला और विकार के लिए किसी मूग को खोजने लगा। उस महान वन में थोड़ी ही दूर जाने पर मांसलोभी व्याध ने कुछ मुगों को देखा और उन पर बाण चला दिया । ब्याध का वह बाण अन्मोध था , परन्तु निशाना चूक जाने के कारण मूग की मारने की इच्छा से छोड़े गये उस बाण ने एक विशाल वक्ष को बेध दिया । तीरे विषा से बुद्धे बाण से आघात होने पर विष्य वृक्ष की शाखाओं में फैल गया और कुछ ही दिनों में वह फल -फूल तथा पत्तों से रहित हो गया । उसी वृक्ष के एक कोटर में एक तोता बहुत दिनों से निवास करता था। उस वृक्ष के प्रित उसे बड़ा प्रेम था, इसलिए वह उसके सुखने पर भी वहाँ का निवास छोड़ नहीं रहा था । वह धर्मात्मा कृतज्ञ तोता कहीं आता-जार्टा नहीं था। चारा चुगना भी छोड़ दिया था । वह इतना शिथिलन हो गया था कि उससे बोला तक नहीं जाता था । इस प्रकार उस वृक्ष के साथ वह स्वयं भी सूखता चला जा रहा था। उसका धेर्य महान्था , उसकी चेष्टा अलौकिक दिखायी देती थी । दुःख और सुख में समान भाव रखने वाले उस उदार तोते को देखकर पाक्शासन इन्द्र को बड़ा विस्मय इन्द्र यह सोचने लगे कि यह पक्षी कैसे ऐसी अलौ किक दया को अपनाये बैठा है, जो पक्षी की यो नि में पायः असम्भव है १ यह सोचकर वे ब्राह्मण-वेश में मनुष्य का रूप धारण कर स्वर्गलोक से पृथ्वी पर उत्तरे और उस तोते के पास जाकर बोले -

पक्षियों में श्रेष्ठ शुक ! तुम्हें पाकर दक्ष की दौहित्री शुकी उत्तम सन्तानवाली हुई है ! मैं पूछता हूँ कि अब इस वृक्ष को क्यों नहीं छोड़ देते ?

हे शुक्ः आपकी क्या विवशता है जो इस शुष्टक-कुक्ष पर जीवन व्यतीत कर रहे हो ९ यह टूंट हो चला है , फ्लतः वर्षा में जल से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता ।

प्रच्छाड गीष्म में आतप से तुम्हारा निवारण नहीं कर सकता और न ही तुम्हें भोत से बया सकता है। ईशवर ने तुम्हें उड़ने की शक्ति दी है अतः एक स्थान पर बंधे रहने को भी तुम विवश नहीं हो । शुक की दयालुता तथा कृतक्षता को देखकर विस्मित इन्द्रद्वारा इसप्रकार पूछने पर शुक ने मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा -देवराज ! आपका स्वागत है । मैंने तपस्या के बल से ही आपको पहचान लिया है । यह मुनकर सहमनेत्रधारी इन्द्र ने मन ही मन व हा - वाह । वाह । क्या अद्भुत विज्ञान है १ ऐसा कहकर उन्होंने मन से ही उसका आदर किया । वुध के पृति इस तोते का कितना प्रेम है १ इस बात को जानते हुए भी बलसूदन इन्द्र ने शुभकर्म करने वाले उस परम धर्मातमा शुक से पूछा - शुक । इस विशाल वृक्ष के पत्ते इड़ गये हैं, फ्ल भी नहीं आ रहे हैं। यह सूख जाने के कारण पिक्षयों के बतेरा लेने योग्य भी नहीं है। फिर तुम इस ठूंठ वृक्ष का क्यों तेवन कर रहे हो १ इस वन में तो और भी हरे-भरे वृक्ष हैं , जिनके कोटर अत्यन्त सुखंद और रमणीय है। उनमें क्यों नहीं निवास करने प् इन्द्र के द्वारा अनेकशः उस शरणागत-वत्सल वृक्ष की कमियां बताने पर प्रत्युत्तन्नमति तोते ने कहा - शवीवल्लभ ! दैव का अतिकृमण कथमपि नहीं किया जा सक्ता । देवराज । जिसके विषय में आपने प्रम मुझसे किया है उसकी बात सुनिये कि मैं उसे क्यों नहीं **छोड़** रहा हूँ 🤉

मैंने इसी वृक्ष पर जन्म प्राप्त किया और यहाँ रहकर अच्छे-अच्छे गुण सीखे हैं। इस वृक्ष ने अपने संगे बालक की तरह मुझे सुरक्षित रखा और मेरे उपर शहुओं का कभी आकृमण नहीं होने दिया।

निष्पाप देवेन्द्र ! इन्हीं सब कारणों से मेरी इस वृक्ष से प्रगाद मैत्री और भिक्त है । प्रभो ! मैं दयारूपी वृत के पालन में लगा हुआ हूँ आप कृपापूर्वक इस मेरी सद्भावना को व्यर्थ बनाने की चेष्टा न करें ।

तहस्त्राक्ष ! आप इस वृक्ष को मुझते छुड़ाने का यत्न मत करिये । जब यह
समर्थ हुँ हरा—भरा है था , तब दीर्घांकाल तंक इसी के आश्रय में रहकर मैंने जोवनधारण किया ।
और अब जबकि यह शक्तिहीन दूंशुष्टक हो चला है , तब मैं इसे छोड़कर चल दूँ १ यह
भंता कैसे हो सकता है १ यह तो नृशांसता तथा कृतघ्नता होगी देवराज !

तोते को इस कोमल मर्मभरी वाणी से पाकशासन को बड़ी प्रतन्ता हुई। धर्मात्मा देवेन्द्र ने शुक की दयालुता तथा कृतइता से परितृष्ट होकर, उसे वर मांग्रने को कहा। तब तोते ने उस शुष्टक वृक्ष को पुनः हरा-भरा बना देने का वर मांगा। देवराज ने तत्काल ही अमृत के अभिष्येक से उस वृक्ष को पूर्ववत् जी वित कर दिया और वह लहलहाने लगा। वह दयालु, कृतइ शुक भी अपने उसी पुण्य के कारण, आयुं की समाप्ति के अनन्तर इन्द्रलोक को प्राप्त हुआ।

# 4. गार्डस्थ्य-वृत्ति की सर्वेश्रेष्ठता

एक समय की बात है। कुछ मन्दबुद्धि ब्राह्मण-बालक घर को छोड़कर तपस्या के निमित्त वन में चले । अभी उन्हें दाद्री-मुंछ तक नहीं आयी थी । उसी अवस्था में उन्होंने घर का त्याग किया था।यद्यपि वे सब के सब धनी थे , तथापि भाई-हन्ध और माता-पिता को छोड़कर इसको धर्म मानते हुए वन में जाकर बृह्मपर्य का पालन करने लगे । एक दिन इन्द्र देव ने उनपर कृपा की | भगवान् इन्द्र सुवर्णीनय पक्षी का रूप धारणं करके वहाँ आये और उनसे इसप्रकार कहने लगे - यह पिषट उन्न नोजन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों ने जो कर्म किया है , वह दूतरों हे होना उत्यन्त कठनि है । उनका यह कर्म बड़ा पवित्र और जीवन बहुत उत्तम है । वे धर्मपरायण पुरूष रफ्ल मनोरा ही द्रेष्ठ-गति को प्राप्त हुए। अधिदालक बोले-आहा । यह पक्षी तो विध्यासी ह्यं क्रीय अन्न का भोजन करने वाले हैं पुरुषों की प्रशंसा करता है । निश्चय ही हम लोगों की बड़ाई करता है, क्यों कि यहाँ हम लोग ही विघ्ताशी हैं। तब पक्षी बोला - अरे । देह मैं की चड़ लपेटे और धूल पीते हुए जुठन खाने वाले तुम जैसे मुखी को मैं पृत्रांसा नहीं कर रहा हूँ। विध्यसाशी तो दूसरे ही होते हैं। ऋषि बोले - पक्षी ! यही क्रेष्ठ रवं कल्याणकारी राधन है, ऐसा समझकर ही हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। तुम्हारी दृष्टि में जो ब्रेष्ट धर्म है , उसे तुम्हीं बताओं । हम तुम्हारी बात पर अधिक ऋदा वरते हैं । पक्षी बोला -यदि आप लोग मुझपर सन्देह न करें तो मैं हितकारी और मनोहर वचन होलुं क्यों कि रेसा वचन दुर्लभ होता है । ऋषि बालक बोले - तात ! हम तुम्हारो बात सुनेंगे । तुम्हें सब मार्ग विदित है। धर्मात्मन् हम तुम्हारी आज्ञा के अधीन ब्हना चाहते हैं। तुम हमें उपदेश दो । पक्षी बोला - चौपायों में गाय , धातुओं में तोना , शब्दों में मन्त्र तथा मनुष्यों में ब्राह्मण क्रेष्ठ और उत्तम है। ब्राह्मणों के लिए मन्त्रयुक्त जातकर्म आदि संस्कर्म

कार विधान है। वह जब तक जी ब्रितरहे, समय-समय पर उसके आवश्यक संस्कार होते रहने चाहिए। मरने पर भी यथा समय शुमुशान-भूमी में अत्येषिट-संस्कार तथा घर पर श्राद्ध आदि वैदिक-विधि के अनुसार सम्पन्न होने चाहिए।वैदिव-वर्म ही ड्राइनज के लिए स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले उत्तम मार्ग हैं। इसके सिवा मुनियों ने समस्त कर्मों को वैदिक-मन्त्रों द्वारा ही सिद्ध होने वाला बताया है। वेद में इन कमों का प्रतिपादन दृद्तापूर्वक किया गया है, इसलिए उन कमों के अनुष्ठान है ही यहां अभीष्ट तिद्धि होती है। मात, पक्ष, ऋतु, सूर्य, चन्द्रमा और तारों ते उपलक्षित जो यज्ञ होते हैं उन्हें यथाराम्भव सम्पन्न करने की चेष्टा प्रायः समस्त प्राणी करते हैं। यज्ञों का सम्पादन ही कर्म कहलाता है और जहाँ ये कर्म किये जाते हैं वह "गृहस्थ-आश्रम" ही सिद्धि का पुण्यमय क्षेत्र है। यही सबसे बड़ा आश्रम है। जो मनुष्य कर्म की निन्दा करते हुए कुमार्ग का आश्रय लेते हैं, उन पुरुषार्थहीन पुरुषों को पाप लगता है। पक्षीरूपधारी इन्द्र ने पुनः उन मुद्र अधिपुत्रों को तमझाया - ऋषिपुत्रों । तुम्हारी यह अवस्था वानप्रस्थ या संन्यास की नहीं है । तुम्हें जानना चाहिये कि देवसमूह और पितृसमृहों का भजन तथा ब्रह्मवंश (वेदशोस्त्र आदि के स्वाध्याय द्वारा ऋषि-मुनियों (कि तृप्ति - ये तीन ही सनातन मार्ग हैं। जो मूर्व इनका परित्याग करके और किसी मार्ग ते चलते हैं , वे वेद विरुद्ध पथ का आंध्रय लेते हैं । मन्त्रद्रष्टा ऋषि ने एक मन्त्र में कहा है कि यह यज्ञरूप कर्म तुम सब यजमानों द्वारा सम्पादित हो। परन्तु यह होना चाहिर तपस्या ते युक्त । तुम इसका अनुष्ठान करोगे तो मैं तुम्हें मनोवा ऋिन फल प्रदान करूंगा । अतः उन वैदिक कर्मों में पूर्णतः संलग्न हो जाना ही तपस्वी का "तप" कहलाता है। हवन-कर्म के द्वारा देवताओं को, स्वाध्याय द्वारा ब्रह्मिषयों को तथा श्राद्ध द्वारा सनातन पितरों को उनका भाग समर्पित करके गुरू की परिचर्या करना दुष्कर-वृत कहलाता है । इस दुष्टकर-वृत का अनुष्ठान करके देवताओं ने उत्तम वैभव प्राप्त किया है । यह गुहस्थधर्म का पालन ही दुष्कर-वृत है। मैं तुम लोगों से इसी दुष्कर-वृत का भार उठाने के लिए कह रहा हूँ।तपत्या श्रेष्ठिकर्म है। इसमें सेंदेह नहीं कियही प्रजार्जी का मुल कारण है । परन्तु गार्हरथ्यविधायक शास्त्र के अनुसार इस गार्हरथ्य-धर्म में ही सारी तपस्या प्रतिष्ठित है। जिनके मन में किसी के प्रति ईष्या नहीं है, जो सब प्रकार के

हर्हा न राहत ह व ब्राइमण इसो को तप मानते हैं। यदापि लोक में वृत को भी तप कहा जाता है, किंतु वह पञ्चयक्ष के अनुष्ठान को अपेक्षा मध्यम भेणी का है क्यों कि -विध्ताशी पुरूष पातः काल, सायंकाल विधिविधान-पूर्वक अपने कुटुम्ब में अन्न करा किमाग करके दुर्जय अविनाशी पद को पाप्त कर लेते हैं। देवताओं, पितरों, अतिथियों तथा अपने परिवार के अन्य सब लोगों को अन्न देकर जो सबसे पीछे अविधियों तथा अपने परिवार के अन्य सब लोगों को अन्न देकर जो सबसे पीछे अविधियों तथा अपने परिवार के अन्य सब लोगों को अन्न देकर जो सबसे पीछे अविधियों तथा अपने परिवार के अन्य सब लोगों को उन्न देकर जो सबसे पीछे अविधियों तथा अपने परिवार के उन्हें विध्वाशी कहा गया है। ऋषिपुत्रे । इसलिए अपने धर्म पर आरूढ़ हो, उत्तम बृत का पालन और सत्यभाषण करते हुए जगद्गुरू होकर सर्वथा सेंदेह रहित हो जाते हैं। वे ईच्यारिटिंग दुष्कर वृत का पालन करते वाले पुण्यात्मा पुरूष इन्द्र के स्वर्गलों में पहुँचकर अनन्त वर्षों तक वहां निवास करते हैं। तब वे अधिगण पक्षीरूपधारी इन्द्र की बातें मुनकर और समझकर कि हम लोग जिस मार्ग पर चले हैं उपयुक्त और उचित नहीं है अप्रयोग धर को लौट गये और गृहस्थ-धर्म का पालन करते हुए वहां रहने लगे।

पक्षीरूपधारी इन्द्र द्वारा पथम्बट ऋषिपुत्रों को दिया गया यह गार्डस्थ्य— धर्मोपदेश महाभारत के शान्तिपर्वं १२०।। १ में वर्णित है। प्राप्ता कुन्ती द्वारा कर्ण के जन्म-रहस्य को छिपाने के कारण, स्वयं को भातृवध से कलंकित मानकर जब धर्मराज यूधिबिठर वानप्रथ बनने को उद्यत हो उठे तब अर्जुन ने उन्हें इन्द्रप्रोक्त गृटस्थान्त्रम का यह माहात्म्य सुनाकर वनग्मन से विरत किया।

#### 5. मधुरवचन

एक बार देवराज इन्द्र ने अपने पुरो हित महामित देवगुरू बृहस्पति से पूछा पूभी ! कौन सी ऐसी एक वस्तु है , जिसका नाम ही एक पद का है और जिसका
भली-भांति आचरण करने वाला पुरूष समस्त प्राणियों का प्रिय होकर महान् यशा पाता
है १ तब बृहस्पति बोले - महेन्द्र ! जिसका नाम एक ही पद का है , वह एकमात्र
वस्तु है मधुर-वसन १ बोलना १ उतका भलीभांति आचरण करने वाला पुरूष समस्त प्राणियों
का प्रिय होकर महान् यशा को प्राप्त करता है।शकृ ! यही एक वस्तु सम्पूर्ण उनक् के लिए
सुखदायंक है । इसको आचरण में लाने वाला मनुष्य सदासमस्त प्राणियों का प्रिय होता

है, 1' जो मनुष्य सदा भौंडे टेढ़ी विये रहता है, किसी से दुछ बातचीत नहीं करता वह शान्त-स्वभाव न अपनाने के कारण सब लोगों के द्वेष का पात्र हो जाता है। 2 जो सभी को देखकर पहले ही बात करता है और सबसे 'मुस्कराकर ही बोलता है। उसपर संब लोग प्रसन्न रहते हैं। जैसे बिना व्यञ्जन हुसाग-दाल आदिह का भोजन मनुष्य को सन्तुष्ट नहीं कर सकता उसीप्रकार मधुर-वचन बोले विना दिया हुआ दान भी प्राणियों को प्रसन्न नहीं कर पाता है । शकृ! मधुर वसन बोलने वाला मनुष्य लोगों की कोई वस्तु लेकर भी अपनी मधुर वाणी द्वारा इस सम्पूर्ण जगत् को वश में कर लेता है। अतः किसी को दण्ड देने की इच्छा से राजा को भी उसते सान्त्वनापूर्ण मध्रर वचन हो बोलना चाहिए। ऐसा करके वह अपना प्रयोजन तो हि करता है। और उससे कोई भी मनुष्य उद्गिरन नहीं होता। यदि अच्छी तरह से सान्त्वनापूर्ण मधुर एवं स्नेह-युक्त वचन बोला जाय और सदा सब प्रकार से उसीका सेवन किया जाय तो उसके समान वशीकरण-साधन इस जगत में निःसन्देह दूसरा कोई नहीं है । अपने पुरोहित ब्रह्मपति के ऐसा कहने पर इन्द्र ने सबकुछ उसी तरह किया । यह कथा अथवा प्रसंग भीषम ने पाण्ड-नन्दन युधिषठर को उस आशय से सुनाया कि तुम भी एक राजा हो अतः मैं जो बृहस्पति की तरह तुझ इन्द्र जैसे राजा को बता रहा हुँ उसे करो और प्रजा का स्नेहपात्र बनो । इस प्रसंग का यही तात्पर्य है ।

शतदेक-पर्वं शकृ! सर्वलो कसुखा वहम् ।
 आचरन् सर्वभृतेषु पृथो भवति सर्वदा । ।

यो हि नाभाषते किंचित् सर्वदा भुकुटी मुखः ।
 देक्ष्यो भवति भूतानां स सान्त्विमह नाचरन् ।।

## विषयोपसंहार

कर्मकाण्ड, परलोक, इहलोक, राजधर्म तथा लोक्धर्म के सन्दर्भ में देवराज इन्द्र के योगदान की यह समीक्षा मुख्यतः महाभारत-संहिता के आधार पर प्रस्तृत की गई है जो कि पंचम वेद माना जाता है। यह समीक्षा यह सिद्ध करती है कि इन्द्र केवल असुर-संहारक महापराक्रम-सम्पन्न वीरपुरूष ही नहीं है, वह अपनी काम-तृष्टित के लिये निरन्तर रूप-रसमाधुरी में आसक्त एक रागी पुरूष ही नहीं है - बल्कि इन सबसे हट कर भी उसका एक साधक-वयक्तित्व है।

इन्द्र के पृथम वैयुयाकरण होने तथा रेन्द्र व्याकरण-सम्प्रदाय की चर्चा तो पहले ही की जा चुकी है। प्रस्तुत अध्याय में संकलित सामग़ी से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि दैनन्दिन सामाजिक कर्मानुष्ठानों, पुरश्चरणों तथा तंत्र-मंत्र-पृक्तियाओं में भी इन्द्र का पूर्ण समावेश है। इन्द्र-मंत्रों के प्रयोग से नानाप्रकार के अनिष्ट-निवारणों तथा अभीष्ट-सिद्धियों की संभावना है।

पारलौ किक तथा रेहलौ किक श्रेय के प्रमुख स्त्रोतों का भी उपदेष्टा, नैष्ठिक पालनकर्ता अथवा निदर्शन देवराज इन्द्र ही सिद्ध होता है। अन्य किसी भी देवता के व्यक्तित्व में यह विशेषता परिलक्षित नहीं होती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेब्र का राजधर्म या लोकस्म से क्या सामंजस्य होगा १ क्यों कि वे सब तो उपास्य-नात्र हैं।

परन्तु इन्द्र का व्यक्तित्व विलक्षण है। वह देवताओं के साथ रेशवर्य का स्वामी देवराज है, राजाओं में राजेन्द्र है तथा मनुष्यों के बीच मानव भी है। वस्तुतः वह मत्य-अमर्त्य लोकों की संस्कृतियों के बीच सुदृढ़-सेतु के समान है। यही कारण है कि उसके चरित्र में देवता, भूपति तथा सामान्य जन-समुदाय के सारे वैविष्टित्य समाहित हैं।

तंस्कृत का पौराणिक-वाइ मय विशाल है। इन्द्रोपाख्यानों की संख्या भी कम नहीं है। यह कहना उचित नहीं कि शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत समीक्षा ही अन्तिम सीमा है इन्द्र्यरित के विश्लेषण की। उसके चरित के अन्यान्य वैशिष्ट्य भी संभव हैं। परन्तु इस सीमित-प्रयास में इन्द्र्यरित का विद्रामात्र व्याख्यान ही प्रस्तुत किया गया है। शोधकर्ता की दृष्टि मात्र उन्हों सन्दर्भों पर केन्द्रित रही है जो यथाकथंचित् इन्द्रमूलक रहे हैं। इस सन्दर्भ में अभी बहुत कुछ लिखे जाने की संभावना शेष्ट है।

# ग्रन्थसूची

# १्रक १ संस्कृतगृथ

20.

21.

|     | <del></del>                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | श्चेदः १ृंचार खण्ड१ृ स्वाध्यायमण्डल , पारडी बलसाड १ृंगुजरातः१ृं                          |
|     | तथा अन्य वेद≬ ६ खण्ड≬ भाष्यकार पं0 श्रीपाद दामोदर प्रातवलेकर ।                           |
| 2.  | वाल्मी किरामायणम् , गीताप्रेत गोरखपुर-तंस्करण । तंवत् २०२५ वि०                           |
| 3.  | महाभारतम् १्रेचार खण्ड१ वहीं ।                                                           |
| 4.  | अध्यात्मरामायणम् , गीताप्रेस गोरखपुर , 12वाँ संस्करण संवत् 2016 वि०                      |
| 5•  | आनन्दरामायणम् , पण्डित पुस्तकालय वाराणाती सन् 1977 ई०।                                   |
| 6•  | श्रीमद्भागवतम् 🖇 २ <b>ध</b> ण्ड 🥻 गीताप्रेस गोरखपुर । संवत् २०२२ वि <b>०</b>             |
| 7.  | विष्णुपुराणम् १ हिन्दी अनुवादसहित। वही । संवत् २०१८ वि०                                  |
| 8.  | निसक्तशास्त्रम् १यास्कपृणीतम्१ आचार्यं दुर्गकृत टीका । कलकता 1952 🕏 🖰                    |
| 9.  | बृहद्देवता १ँभौनकपृणीता१ँ वाराणसी 1963 ई0                                                |
| 10. | र <b>धु</b> वंशमहाकाच्यम् १का लिदासपृणीतम्१ चौषम्बा सुरभारती प्रकाशन, वारा०<br>। १७७१ ई० |
| 11. | किरातार्जुनीयम् १भारविप्रणीतम् चौखम्बा-तंत्करण,वाराणसो ।                                 |
| 12. | श्रक्तूक्तसँगृहः १ुंडाँ० हरिदतशास्त्री १ साहित्यभण्डार, मेरठ । १८० ई०                    |
| 13. | न्यू वैदिक तेलेक्शन्स §डॉ० बी० बी० चौबे§ शारतीय विदा प्रकाशन वाराणसी<br>1972 <b>ई</b> 0  |
| 14. | शतपथ <b>द्रा</b> ह्मणम् १ूभाग । तथा २१ वाराणसी । सेवत् ।९८७ वि०                          |
| 15• | दशोपनिषदः, गीतापेस गोरखपुर १ृहिन्दी-रूपान्तर सहित१ृ                                      |
| 16. | हरिवंशपुराणम् , वही                                                                      |
| 17. | अमरकोषः र्थमाहेशवरी-टीका र्शनिर्णयसागर संस्करण 1969 ई0                                   |
| 18. | हलायुधकोषः हिन्दीसमिति,लखनऊ तंसकरण, 1967 ई0                                              |
| 19. | निर्णयतिन्धः कृष्णदास-अवादमीं, वाराणसी-संस्वरण ।                                         |

मेदिनीकोष्ट्रः चौखम्बा-संस्करण , वाराणतो 1968 ई0

व्याकरणमहाभाष्यम् हूपतञ्जलिपृणीतम् मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली ।

संवत् २०२५ वि०

- 22. का निदासग्रंथावली : डॉ० रेवापुसाद द्विदी । काशी हि० वि० वि० संस्करण, 1976 ई०
- 23. हमृतिसन्दर्भः § 52 हमृतियों का संगृह § नाग=धांडलक्षां हिल्ला । 1991
- 24. शाईन्धरपद्धतिः पीटरपीटर्सन द्वारा सम्पादितः , **धीसम्बा-संस्कृत-पृति**ऽठान वाराणसी. 1987 ईं
- 25. पण्डितराजका व्यसंग्रहः डॉ० आर्थेन्द्र शर्मा, संस्कृत-अकादमी, उस्मानिया यूनि० हैदराबाद, 1958 ई०
- 26. भल्लटशातकम्, कालूरिहनुमन्तराव द्वारा च्याख्यात, हैदराबाद 1991 ई0
- 27. संस्कृतसू कितसागर, पं सीताराम चतुर्वेदी, अ० भा० विक्रम परिषद् काशी, संवत् 2014 वि०
- 28. भास: एक अध्ययन, पंo बलदेव उपाध्याय, चौराम्बा प्रकाशन, वाराणसी ।
- 29. प्रिष्यालवध्य, चौथम्बासंस्करण, वाराणसी ।
- 30. नैषधीयचरितम् , निर्णयसागरसंस्करण रूपुनर्मुद्रणरू
- 31. बुद्धचरितम्, वही
- 32. हरविजयस् , गंगानाथं झाँ के० सं० विद्यापीठ इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित ।
- 33. कथासरित्सागर:, बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद् प्रकाशन पटना, 1979 ई0
- 34. समुद्रमथनम् १्रसमवकारः १ पंo प्रभातशास्त्री-सम्पादित । देवभाषा प्रका० इलाहाबाद 1979 ई0
- 35. नाद्यपंचामृतस् : डॉॅं० राजेन्द्रमिश्र-पृणीत । अक्षयवर-पृकाशन, इलाहाबाद,
- 36. रूपरूद्रीयम् , डाँ० राजेन्द्रमिश्र-पृणीत । वैजयन्त-प्रकाशन, इलाहाबाद,

# १४१ हिन्दीगृन्थ

- पुराणविमर्श १०० बलदेवोपाध्याय विषय विदासन नाराणिसी ।
   संवत् २०२। वि० ।
- 2. हिन्द्धर्मकोष , 30 प्र हिन्दी-संस्थान, लखनऊ । प्रथम संस्करण 1978 ई0
- 3. रामकथा का विकास हैकादर कामिल बुल्के हिन्दीपरिषद् पृथमसंस्करण 1950 ईं0, इलाठ विठ विद्यालय ।
- 4. वेद में इन्द्र : डॉ० जयदत उप्रेती । भारतीय विद्या प्रकाशन दिल्ली, प्रथम

| ٠.   | भारतीय विद्या-प्रकाशन, दिल्ली । पृथम संस्करण 1982 ई० ।                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.   | भारतीय मिथक कोष : डॉ० उषापुरी विदावाचरपति । नेशनल पहिलक्षिंग<br>हाउस, दरियागंज दिल्ली । पृथम संस्करण, ४६ ई० |
| 7.   | चरित-कोषः श्रीनारायण चतुर्वैदी । नेशनल प्रेप्त, दिल्ली ।                                                    |
| 8.   | पुराण-सन्दर्भ कोष: पद्मिनी मेनन । ग्रंथम , रामबाग कानपूर 1969 🕯 🛭                                           |
| 9.   | वैदिक ताहित्य और संस्कृति – आचार्य बलदेव उपाध्याय । जीवम्बा                                                 |
|      | 'पृकाभान वाराणसी, 67 ई0                                                                                     |
| 10.  | वैदिक माइँथालोजी ≬ंडाॅं० रामकुमार राॅंय कृत हिन्दी—रूपान्तर∳<br>चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी,।96। ईं0           |
| 11.  | भारतीय-अनुशीलन – डॉॅं० मणिलाल पटेल । हिन्दी सा० सम्मेलन, पृयाग ।                                            |
| 12.  | पौराणाक-कोशाः राणापृसाद शर्मा । ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणासी ।                                              |
| 13.  | वैदिक-कोशः : डाँ० सूर्यकान्त । लक्ष्मीदास काशी हि० वि० वि० प्रेस,                                           |
|      | वाराणसी।                                                                                                    |
| 14.  | प्राचीन भारतीय संस्कृति कोश : डाँ० हरदेव बाहरी । विदामन्द्रि प्रकाशन ।                                      |
|      | दरियागंज, दिल्ली।                                                                                           |
| 15.  | दयानन्द वैदिक-कोशः राजबीर शास्त्री । आर्षेताहित्य प्रचार द्रस्ट, दिल्ली।                                    |
| 16.  | संस्कृत साहित्य का इतिहास : कृष्णकुमार शास्त्रीकृत । भारतीभवन पटना-                                         |
|      | र्मेस्करण ।                                                                                                 |
| 17.  | वैदिक-इण्डेक्स §डॉ० रॉमकृत हिन्दीरूपान्तर§ वाराणसी 1962 ई0                                                  |
| 18.  | तीर्थाटनप्दी पिका , अब्दुर्शीद-पृणीते । अवध-रुहेस्मखण्ड रेलवे मंत्रालय                                      |
|      | लखनऊ से पृकाजियत । सन् 1909 ई0                                                                              |
| ≬ग8ू | अंग्रेजी गृंध                                                                                               |
| 1 ·  | The Kelic Gods as a Figure of Brology - V G. Rele                                                           |
| 2.   | the Flizon of Regueda - (oxfund.)                                                                           |